प्रकाशक— वेजनाथ केडिया प्रोप्राहटर हिन्दी पुस्तक एजेन्सी २२६, हरिसन रोड, कलकचा

#### प्रकाशकका निवेदन ।

#### 

आजकल देवा जाता है कि बहुतसे विन्दुवाँको अपने धर्मकी वार्तोका कुछ भी बान नहीं है। इसका कारण धार्मिक ग्रिक्षा और उपदेशका अमान है। इसे दूर फरलेके अभि-प्रायसे यह पुस्तक हमने हिन्दू-महास्थ्रमाके विशिष्ट सक्तर्नेक आम्रहसे प्रकाशित की है। इसका सुरूप आधार तो बार्तो हिन्दू-विद्यतिवालयके सुख्याचिष्ठाता पं० आनन्द शंकर यापूमा प्रकाशित के हैं। इसका सुरूप आधार तो बार्ता हिन्दू-विद्यतिवालयके सुख्याचिष्ठाता पं० आनन्द शंकर यापूमा पूमा हिन्दू-विद्यतिवालयके सुख्याचिष्ठाता पं० आन्तर शंकर यापूमा प्रकाशित वाल्ये वाल्ये से विद्यतिवालयके सुख्याचिष्ठाता पं० आन्तर शंकर यह स्थान वाल्ये हों। मर्चीक आमानके अमानके कारण ही हिन्दू-जाति लिक्सिक होती चली जा रही है। और यह इसी वह इससे लापी माँ है कि जिसमें यह पुस्तक सर्वंदाधारणके पासतक पद्धं च दके, इसीलिय इसका मृत्य मी लागतमाय ही रखा गया है। आहा। है कि वर्षसामाय हिन्दु-कार्ति हिन्दू-संगठनमें, तिवके समानाध्यार संक्षेत्रसे नोचे हिन्दू संगठनमें, तिवके समानाध्यार संक्षेत्रसे नोचे हिन्दू संगठनमें तिवके समानाध्यार संक्षेत्रसे नोचे हिन्दू संग्री स्वर्ध साराण निल्नेपी।

#### समान जाति :

सनी मनुष्य जो एक जतिके हैं वे इस जातिके नाममें संप-दित हो सकते हैं। हिन्दू-जनताके संगठनके लिये यह आधार है।सभी हिन्दु, जाहें बौद्ध हों, सिक्ख हों, जैन हों, आर्म्यसमाजी हों, सनातनी हों, एक जाविके मनुष्य हैं। सनका जन्मस्थान हिन्दुस्थान है। सभीके पूर्वज एक हैं। इनमेंसे कोई वाहरसे नहीं आया है और किसीकी वंश-परम्परा विदेशी नहीं है। "महर्षयः सत पूर्वे चत्वारो मनवस्था" से लेकर हरिश्चन्द्र और राम, श्रीकृष्ण और गौतमबुद्ध, श्रीश्चपमाचार्ध्य और श्रीशंकरा-चार्ष्य, श्रीरामानुजाचार्य्य और श्रीनानक देव, विक्रमादित्य और शालिवाहन, शिवाजी और गुरुगोविन्द्र आदि सभी हिन्दू थे और सव हिन्दू उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार सवकी एक जाति है और इसकी रक्षाके लिये सव एक हो सकते हैं। संगठनका दूसरा आधार है

#### समान धर्म।

हिन्दू-जातिका समान धर्म है और वही हिन्दू-धर्म है। हिन्दुओं हैं इस समय कई साम्प्रदायिक धर्म हैं, पर सबके सिद्धान्त एक हैं। जिन्दू इस बाज साम्प्रदायिक धर्म समकते हैं वास्तवमें हिन्दू-धर्म से सत्तव वे कोई मिन्न धर्म नहीं है। जिन महापुर्वाक वे कोई सन्त धर्म नहीं है। जिन महापुर्वाक धर्म चले हैं उन्होंने सब्दे कोई अलग अपना धर्म चलाना नहीं चाहा धा। हिन्दू-धर्म के जो सर्वमान्य सिद्धान्त हैं और उनके अनुकुल जो आवरण है वह जब जब दृष्टित हुए हैं नव तब महात्माओंने अवतीर्ण हो उन्हें सुधारा है और अपने युनके अनुकार दिन्दुओंक एक या अधिक सिद्धान्तींक अनुकार होया है। स्वतान स्वाक्त सिद्धान स्वाक्त सिद्धान सिद्

नहीं है। हिन्दुओंमें तीन चौथाई सनातनियोंकी संख्या है आर सवका धर्म हर प्रकारसे एक हैं, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता । आर्थ-समाजियोंका धर्म भी वही है जो सनातिनयोंका. इसे स्वयं आर्थ्य-समाजी भी मानते हैं। दोनोंका धर्म वैदिक धर्म है। अब रह गये जैनी और बौद । साधारणतः यह धारणा है कि ये दोनों धर्म अवैदिक हैं, अत्र एव ये हिन्दू-धर्मसे भिन्न हैं। पर वास्तवमें यह भूल है। यह इन घर्मीके उन्नतिकालकी अवस्था जातने और उनके धारिमंक प्रन्थोंके पढनेसे ही मालम हो जायगा कि उनके धार्मिक सिद्धान्त भी वे ही हैं जो वैदिक हिन्दुओंके। चेदने "अहिंसा परमोधर्मः" माना है। इनका भी अहिंसा परम धर्म: है। फिर इनका धर्म चेदविरुद्ध कैसे कहा जा सकता है ? सच बात तो यह है कि इन्होंने वेदोंकी निन्दा नहीं की थी। वेदके नाममें जो अधर्म हो रहा या उसकी निन्दा की थी। बद्धको सभी हिन्दू अवतार मानते हैं। परम कृष्णुमक जयदेवने भक्तिपूर्ण मधुर रागमें गाया है-

निन्दिस यहविश्वेरहृद्ध ध्रुतिजातम्। सदय—हृदय—दृष्टित यशुघातम्॥ केशव धृत बुद्धि शरीर, जय जगदीश हरे॥ समी हिन्दू बुद्धको मक्ति इसी प्रकार करते हैं। बुद्धने वेदाहाके वहाने होनेवाली पशुहृत्या और अन्य घार्मिक अंत्रेरोंकी निन्दा की यी वेदकी नहीं, वेदवर्मकी नहीं। बौद्ध-वर्म हिन्दूधर्मसे मिन्न नहीं है। इसके वाद सिक्क-वर्म है। बाज यह हिन्दूधर्मसे जलम समस्रा जाता है, पर इसकी उत्पत्ति हिन्दूधर्मकी रक्षाके लिये ही हुई थी। खालसाके स्थापक गुरु गोविन्हसिंहकी सफल जगतमें खालसा पंथ गाजे।

सकल जातम खालका पेय गाज ।

बहे प्रमें हिन्दू सकल भंड भाजे ॥

याणी सिवस सम्प्रदायका उद्देश्य स्तलांनेके लिये पर्ध्याप्त है।
इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि किसी ध्यमांचार्ध्यकी इच्छा
अलग स्थायी सम्प्रदाय स्थापित करनेकी नहीं थी, सभी हिन्दूअर्माकी रहा चाहते थे। पर अब ये सम्प्रदाय स्थायी हो गये
है। उवासताके भागोंमें उनमें कुछ विभिन्नता है। पर इन
सम्प्रदायोंको एकता आज भी स्थायी त्यों है। सभी सम्प्रदाय
एक इंश्वरको मानते हैं। सभी सम्प्रदाय प्रणयवाचक कुछ की
उपासना करते हैं। सभी "आचारप्रभवो धर्मः" का सिद्धान्त
मानते हैं। सभी सुसलमान धर्मकी तरह केवल सिक्स,बीद्ध

या सनातनी होनेको हो ये मुक्तिका मार्ग नहीं समक्षते । सभी किन्दू-सम्प्रदार्थोका यह विश्वास है कि उपासनाका यही एक मार्ग नहीं है किसे इन करते हैं "आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छित ।" के सिद्धान्योंको सभी मार्गते हैं। सबका पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें पिश्वान हैं, सभी मार्गते हैं। सबका पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें पिश्वान हैं, सभी कर्मपत्वपर सदसा विश्वान हैं। इसके सिद्धान्त हैं। सुनर्जन्म के समान सिद्धान्त हैं। पे निद्धान स्व सन्दर्शांके हैं। ये हिन्दू-धर्मके सिद्धान्त हैं। पे निद्धान सद सन्दर्शांके हैं। ये हिन्दू-धर्मके सिद्धान्त हैं। पे दिन्दू-धर्मके सिद्धान्त हैं। ये दिन्दू-धर्मके सिद्धान्त

सम्प्रदायोंकी बाँस समान हिन्दू धर्मकी विशेषता है। इसकी रक्षा करना सभी सम्प्रदायोंका कर्त्तन्य है। हिन्दू जातिका कर्त्तन्य है। इसल्लिये इस धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू संगठित हो सकते हैं। तीसरा बाधार

# समान जन्मभूमि 💛 💛

है। सभी हिन्दू-सम्प्रदायोंकी जनमभूमि भारत है। यही इनका वासस्थान है, यहाँ इनके पूर्वज और धर्म संस्थापक उत्पन्न हुए हैं। इसलिये आसेतुहिमाचल और सिन्धु नदीसे वंगसागर-तक यह समय हिन्दुस्थान देश समय हिन्द्-जातिका अखएड और पवित्रतम तीर्थस्थान है। यह जन्मसूमि प्रत्येक हिन्दुके लिये "खर्गाद्पिगरीयसी" हैं। जिसके विषयमें "ग्रन्यास्तुते भारतभूमिभागे" की घारणा है, वह भारतभूमि पत्येक हिन्दूकी जन्मभूमि और धर्मभूमि हैं। उसकी रक्षाके लिये सब हिन्दू एक हो सकते हैं। इसके सिवा समान संस्कृति और समान इतिहास भी संगठनके आधार हैं। हिन्दू-जातिकी संस्कृति प्रत्येक हिन्दू-सम्प्रदायकी संस्कृति है और भारतेतिहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति और उस इतिहासका गौरव रखना हिन्दुमात्रका कर्त्तन्य है। संगठनका एक आधार

#### समान भाषा

भी है और यह एक बहुत मजबूत बाधार है। पहले सभी रहरदुओं की भाषा एक थी, स्विबकी माषा संस्कृत थी, पर अब सवकी भाषा एक नहीं है। अब ब्रांतिक भाषाएँ है। पर इन भाषायाँके मूटमें आज भी संस्कृत माषा है। जितनी व्रांतिक भाषाएं हैं सबका साहित्य संस्कृत-साहित्यके प्रभावसे ओत-प्रोत है। दक्षिणात्यको भाषा तामिल और तेलगू है पर संस्कृत-साहित्यका वहां भी पूरा प्रभाव है। सबके उदाहरण और रूपकों रामायण और महाभारतको कथाओं और घटनाओंका यर्णन पाया जाता है। सिक्जोंको छोड़कर सबके धर्मप्रस्थ संस्कृत प्राकृतमें हैं। इस प्रकार भाषाको भीतरी एकता है पर बाहरी एकता नहीं है। यह एकता स्थापित करानी होगी। एक राष्ट्रभाषा बनानी होगी जिसके लिये पर्यान आधार है। संग-टनका अन्तिम पर बर्त्तमान युगमें कबसे महत्वका आधार समान राजगीतिक स्वार्थ भी है।

—प्रकाश्क



# अनुक्रमाणिका

| विषय                                        | पृष्ठ संख्या                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| हिन्दू ( आर्य ) धर्म                        |                                         |
| हिन्दूधमंके शास्त्र                         | 17.4                                    |
| विश्वामित्र और निद्यां                      | ٠,                                      |
| पक ही परमात्माके अनेक नाम                   | ٠ १३                                    |
| जनक राजाकी सभा                              | . 58                                    |
| गौतम्बुद्ध और ब्राह्मण                      | . 24                                    |
| सूत पौराणिक                                 | २१                                      |
| शंकराचार्य और महद्धन मिश्र                  | ં રક                                    |
| रामानन्द् और उनके शिष्य                     | · <del>२</del> \$                       |
| <b>इं</b> श्वर सर्वशक्तिमान है              | . 30                                    |
| सारे पदार्थ ईश्वरके ही रूप हैं              | * इंद                                   |
| ईश्वरकी सत्ता जगत्के भीतर और बाहर है        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| ईश्वर देखनेमें नहीं आता पर वह अनुभवगम्      | ाहु ३६                                  |
| <b>इं</b> ड्वर एक वा अनेक हैं               | 85                                      |
| तेतीस करोड़ देवता                           | 83                                      |
| त्रिमृत्ति—ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ( शिव ) | ઇષ                                      |
| गणपति और माता                               | 88                                      |
| अवतार .                                     | વર                                      |
| राम और कृष्ण                                | <b>પ</b> ર્ફ                            |
| चार पुरुषार्थ                               | ٠ξ٥                                     |
| .चार वर्ण (१)                               | ६३                                      |
| चार वर्ण (२)                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| चार आश्रम                                   | <b>6</b> १                              |
|                                             |                                         |

| विषय                         | पृष्ठ-संख्या |
|------------------------------|--------------|
| संस्कार (१) उपनयन            | 68           |
| विवाह                        | . 50         |
| पञ्च महायज्ञ                 | ૮ર           |
| ,<br>শ্লা <u>ৰ</u>           | 35           |
| वत उत्सव और यात्रा           | દર           |
| सामान्य धर्म                 | 83           |
| आतम (१)                      | 2,3          |
| आत्मा (२)                    | १०२          |
| जीवाहमा और परमाहमा (१)       | १०५          |
| जीवात्मा और परमातमा (२)      | ७०६          |
| कर्म और पुनर्जन्म            | ११२          |
| :खर्ग और नरक                 | ११५          |
| , मुक्ति                     | ११६          |
| मुक्तिके साधन                | १२२          |
| षद् दर्शन                    | १२५          |
| बैन तीर्थं कर                | . १३४        |
| ऋषभदेव और महावीर स्वामी      | १३६          |
| जैनधर्मका मुख्य उपदेश        | १३८          |
| जेन व्रत, सामयिक, प्रतिक्रमण | १४१          |
| ज़ैन बन्ध और मोक्ष           | १४४          |
| गौतमबुद्ध                    | १४५          |
| गौतमबुद्धका मुख्य उपदेश      | १५१          |
| मृत्युका राज्य               | रहर          |
| अविरोध                       | . શક્ષેષ     |





गुरु नानक

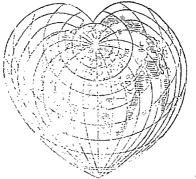

# हिन्दूचर्म प्रवेशिका

#### [ ? ]

# हिन्दू (आर्य)धर्म

हिन्दू (आर्थ) घर्म वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसका उक्षण इस प्रकार है:—

यतोऽभ्यदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

अर्थ—जिस विधिसे दोनों छोकोंमें सुख प्राप्त हो, मजुष्य इस छोकमें जिस मार्गासे शारीरिक, मार्गासिक और सामाजिक सुखससृद्धिके भोगोंको प्राप्त कर सके और जिस विधिसे परछो-कमें वाधा पहुंचानेवाछे कमों का त्याग कर सके वही धर्म है, जो लोक परलोक दोनोंमें कल्याणका देनेवाला हो वही धर्म है। धर्मकी विस्तृत न्याच्या श्रीमान् पंडित वालगंगाघर तिलकहत गीतारहस्यमें की गई है, जिसका मार्गार्थ यहां कहा जाता है।

षारणाद्धर्मभित्याहुः घर्मेण विधृताः प्रजाः

जिलके दिना संसार वर्छ ने सके, स्थिर न रहं सके और जो श्रिती और छोकोंको धारण करता हो, जिलसे सब कुछ नियम-ह्व रहे और जिससे जनताको चुद्धि हो वही धर्म है और जो सके विपरीत है बा इससे विपरीत फळ पैरा करता है वह धर्म हीं है, अपर्यो है। पूछा, "वालको! इस कथासे तुव क्या समझे?" वालकोंमेंसे बसन्तलालने उत्तर दिया, "ईश्वर ही सर्वशक्तिमान हैं, अग्नि, बासु आदि इस जगतमें जो जो वलवान, पहार्थ देख पड़ते हैं, वे सब ईश्वरहीकी शक्तिसे अपना अपना काम करते हैं।"

गुड़ती—डीक, कहो अब किसीको और कुछ पूछना है? मतिळाल—गुड़ती महाराज! ये सब पदार्थ किसमेंसे उत्पन्न हुए होंगे?

गुरुती—तुम्हारा सवाल अच्छा है, किन्तु उसके जवाय देनेके लिये काफी समय नहीं रहा, इसलिये इस सवालको हम कल ले सकेंगे।

अन्तर्व्योत=डोप हो वाना । महिमा=महत्व । उमा=द्वस विद्वमें दिलाई देनेवाको इंद्वरको सुन्दर श्लीक । सृष्टि-सन्द्रिय=महोतको सुन्दरता, कुरतवको सूबी । यम-निकाण=मनका उपदेश । देव-चमको सुदे द्वराको सन्दि। यक्ष=मुक्त और देवताओं वे थोचके दरवेके जांव ।

# [ 99 ]

सारे पदार्थ ईश्वरके ही रूप हैं

बाज एक यहै वर्रमदके बुंश्लेक नीचे धर्मके ग्रिक्षणके लिये कक्षा वैठी हैं। प्राचीन कार्लमें जब ऋषि लोग आक्षम बनाकर चर्रते और सेकड़ों विद्यार्थियोंको अपने आक्षममें बसाते, पालते मालके वाने जानेमें बहुत ही सुविधायें मिलती हैं। इसकारण प्राचीन कालमें निहयोंके प्रदेशमें मतुष्यति वसकार व्यक्ता सुधार और उन्नति की। वर्धात् व्यापार, हिल्य-कला, साहित्य, कुटुम्ब, राज्यधर्म "शादि" विद्या जिन जिन वार्तोमें सम्य मतुष्य बहुकी मतुष्योंकी अपेक्षा वहें चहें हैं, इन सब वार्तोका इन्हीं निहयोंके प्रदेशमें विकास हला।

इनमेंसे पहले दो प्रदेशोंमें आर्यधर्म और हरेक तरहके प्राचीन सुधार नष्ट हो गये । जमीद खोदनेपर उसमेंसे वासन, हथियार, अक्षरांकित ईट इत्यादि पदार्थ निकलते हैं जिनके आधारपर घहांकी सभ्यताके विषयमें हम बहुत कुछ जानते हैं। किन्तु सिन्ध् और गङ्गा यसुनाके प्रदेशमें वसे हुए. छोगोंने जैसी पुस्तकें रचीं वैसी नाइल और युक्ते टिस-टाइप्रिसके प्रदेशमें, जो मिश्र, ,आसीरिया, खाट्दीया और वेवीछोनियाके नामसे विख्यात हैं, वसनेवाले लोगोंने नहीं रवीं ।हो-आंग-हो और यांग-से कयांग-का तीसरा प्रदेश जो चीन देश कहलाता है, उसकी सभ्यता अभी वर्तमान है। किन्तु इस देशके छोगोंने भी गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमें उत्पन्न हुए धर्मको ही स्त्रीकार किया है। कास्प्यिन सरोवर और उसके आसपासकी नदियोंके: किनारोंपर वसी हुई प्राचीन सम्य प्रजा आर्थजातिके नामसे कही जाडी है। यह जाति बहुत पुराने समयसे श्रीस, रोम, ईरान (आर्थन) हिन्दुस्मान और जुदी जुदी जगहोंमें फैली हुई थी। यह आर्थ-प्रजा सिन्धु नदीके किनारे वसी । वहांसे गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमें इन आर्थ लोगोंने जो धर्म के लाया वही दक्षिण हिन्दुस्थानमें के ला।

## हिन्दुस्थान ( श्रायीवर्त्त )

हिन्दूर्धमंको माननेवाले प्राचीन कालमें आर्थ वोले जाते थे। इसीलिये इनका देश आर्यावर्च कहलाता था। यही आर्थ लोग शनै: शनै: विदेशियोंद्वारा हिन्दू कहलाने लगे, एवं इनका देश मी हिन्दुस्थान कहलाने लगा। इसी हिन्दुस्थान देशको दिखा-के लिये इस पुस्तक प्रारम्भर्मे पृथ्वीका नकशा दिया गया है।

वालको! इस पृथ्वीके नकरोपर नजर डालो। अपने इस परिवाधक्ष हमें और नहां पश्चिम अफ्रिका मिलता है उस कोनेमें तुम्हें कितनी हो बड़ी बड़ी नहियां देखनेमें आती हैं। (१) एक यह नाइल हैं (२) इसके पास ये दूसरी दो—युक्ते दिस और टाइ-मिल हैं (३) प्रियाके सामने भागमें हो नदियां हो-आंग-हो और बांग-से कवांग हैं (४) बीचमें आयू और सर दरिया, और इनके पास कांस्पियन# स्पोबर तथा वाला। और युरल नदी हैं (५) बहांसे चलकर हिन्दुस्यान (आर्याक्से) में आनेपर हिम्कु, तक्षा, यसुना और नमंदा हैं और इन्हें उल्लंधन कर दक्षि-वास नोवास्त्री, क्या, यसुना और नमंदा हैं और इन्हें उल्लंधन कर दक्षि-

### हिन्दुस्थानकी प्राकृतिक महिमा

नदीके किनारे अनाज और घात चारे अच्छे हुआ करते हैं। डोरोंके पीनेके लिये पानी भी खूब होता है, और यदि छोटी छोटी नावें बनाना आता हो तो जलके मार्गसे मुसाफिरो करने और

कास्पियन सरोवर-काझ्यपमुनिके नामसे 'काझ्यप ,सरोवर' नाम
 पड़ा १ काझ्यपका समझेश ही कास्पियन है ।

आज तो हिन्दू-धर्म ज्या है, वह धर्म कहा उत्पन्न हुआ और कहां कहां फैंडा, और वह कितना पुराना है,ह्त्यादि वार्तोको याद रखोगे तो पर्याप्त होगा।

कळा≔हुनर । सिदान्तः=निर्णय । विकास=उन्नति । अप्रिद्दारा लाहुति=यज्ञ होम । पर्याप्त=काफा

#### [ २ ] हिन्दुधर्मके शास्त्र

वालको ! प्रपोड्वरको समम्बन, उसका सबन और उसके इच्छानुसार काम करना, उदा इस मांति अपने और सबके शीवनका कल्याण करना, इसका नाम धर्म है। इस सम्बन्धमें हिन्दुस्थानमें बहुत प्राचीन कालसे को पुस्तकें लिखी गई हैं वे हिन्दु-समेंके शास्त्र कहलाते हैं। अर्थान् जिन पुस्तकोंमें बाहांके वा हानके वसन हैं, वे ही 'शास्त्र' हैं।

इस ग्रासके वह कौन कौन विमाग हैं और वे स्तिहासमें किस कमसे उरपन हुए हैं, इस विषयमें कुछ जानगा बाहिये। जैसे कछ हिन्दू-पाँके भूगोलको आछोजना को गयी थी बैसे ही आज हिन्दू-पाँके इतिहासका दिव्हान कराया जायमा। इस इतिहासमें इन शास्त्रोंके विधि-संवत्के कठिन प्रश्न देकर में हुन्हें हैरान नहीं कह गा। (१) हिन्दू-पानेके सच श्रास्त्रोंका मुख्यम शास्त्र- हमारा यह मत तिःसन्देह ठीक है कि पृध्वीपर फेले हुए धर्मों में सिल्यु और गङ्गा नदीके प्रदेशमें विकसित हुआ धर्म, जिसे हिन्दू- धर्म कहते हैं, जितना पुराना है उतना पुराना और कोई धर्म नहीं । इससे और भो महत्वकी बात यह है कि इस धर्मका प्रभाव प्राचीन कालमें हिन्दुस्थानके वाहर पश्चिममें मिश्र और यूरोपतक और उत्तरपूर्वमें तिब्यत, चीन और जापानतक, दक्षिणपूर्वमें लक्ष्यत, चीन और जापानतक, दक्षिणपूर्वमें लक्ष्यत, सुमात्रा, जावाके टापुआंतक हुआ थां। इस धर्मको हम इसके मूल उत्पत्ति-स्थान विन्युके आधारपर "हिन्दू- धर्म" कहते हैं।

इस धर्मकी प्राचीन पुस्तकें, जो हतारों वर्ष पहलेको हैं,आज विद्यमान हैं और यदापि इस धर्मके आकारमें देशकालके अनुसार वहे फेरफार हुए हैं तथापि इसके मृल तत्व अवतक विद्यमान हैं। चिन्चु और गङ्गाके किनारे वसनेवाले प्राचीन आर्यों ने जो द्र परमात्माके विषयमें सिद्धान्त स्थिर किये हैं, वे ही सिद्धान्त हिन्दू लोग अवतक मानते हैं, और जैसे वे स्थ्के सामने देख उसके तंजमें परमात्माका ध्यान करते, उसकी स्तुति करते और अधिहारा आहुति देते थे तद्युसार आजकलके हिन्दू भी

ऐसे प्राचीन कालंसे चले आते हुए धर्मका संहप हरेक हिन्दू वालकको जानना उचित है।मैं उसे सरल रीतिसे समेकां-वेकी चेटा करूंगा किन्तु यहि कोई नवीन बात जानना हो तो उस विषयमें मन लगाना पड़ता है और बुद्धिसे भी काम लेना एड़ता है, इसल्लिं-मुंके आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। (२) इस समयके पक्षात् जो प्राचीन द्विष्योंने सुना था बौर स्वको सुनाया था वस नियवमें नये द्विष्योंने दिवार बारक्य किया | वेद्याने मांचीन शानका स्वरण कर नवे प्रवाद को | ये प्राच्या केया | वेद्याने क्यांत स्वरण किया हुआ झान कहलाते हैं। इस स्पूचन स्वर्ण क्या हुआ झान कहलाते हैं। इस स्पूचन सीति क्यांत क्या वेद के स्वर्ण किया हुआ को के हुआ है कि स्वर्ण किया हुआ होने स्वर्ण किया हुआ होने स्वर्ण के का को किया हुआ होने किया केया है। वृदे हुई सुवियों के इस्ति स्वर्ण केया हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ वावकल्य द्वारण हुआ होने हुआ हुआ होने हुआ हुआ होने हुआ ह

(2) इस समयके बाद जब इस सम्प्रकी पुस्तके बहुत हो गयाँ तब इन सम्मेंसे धर्म-सम्बन्धी क्या सार निकटता है, यह बत्तकोतेवाले अवार्ष हुए । उनके बढ़े प्रम्य 'माप्य' कहे जाते हैं। ऐसे सांप्य धनानेवालोंमें सुख्य ग्रंकराबार्य, रामानुजाचार्य और चक्तमाबार्य पृक्षिणं हिन्दुस्थानमें जनमे थे।

(७) अन्तर्में सन्त-सामुम्रानि हैयानी प्रबद्धित भाषामें परमेश्वर-विषयक हान और मिकिके पद गाये, धर्म और नीतिका उपहेश किया। यह सन्तर्मेकी वाणी हिन्दु-धर्मके शास्त्रीमें गिनवियोण है। कारण यह कि बहुतसे हिन्दू-हसे हसी भावसे पढ़ते हैं और

अप्रान्त भागतरह हैं: नहा, पहा प्रहापट, अधि, विष्णु, स्पर्क, प्रहापट, अधि, विष्णु, स्पर्क, प्रहापट, क्या, विक्र, विष्णु, स्पर्क, प्रहापट, सिक्ट्य, सिक्ट्

भीड़' (अर्यात् धर्मसन्यन्यो झानको पुत्तक) है। वेदको 'श्रृति' सुना हुवा झान भी कहते हैं। कारण यह कि झान ऋषियोंने साक्षात् परमारमाके पाससे सुना था, याने उन ऋषि-मुनियोंक विमेंछ क्षन्तःकरणमें परमारमाकी ओरसे कड़ीकिक झान प्राप्त हुआ था। यही वेद हैं। भीड़'संसारमें सबसे प्राचीन पुत्तक है।

हुआ बन पर पर पर क्या सका है कि देशेंका सिकार कि हा विदान कि सिकार कर हुआ । पाछाट्य सम्यवाके अनुवादी भी यह मानते हैं कि यहापि वेद अित प्राचीत हैं? वब भी यह छोग यही कहते हैं कि अवसे आठ सहल वर्ष पूर्व वेदांकी पुत्तकें निर्माण की गई की । यह वात निविवाद हैं कि सबसे प्राचीत और हानतिथि यदि कोई पुत्तक हैं तो वेद हैं। वेदमें परमारमाको स्कृति, यहका वर्णन और परमारमाके सकदिके विषयों विचार किया गया है और इस सम्बन्ध की पुत्तकें क्रमसे संहिता +, ब्राह्मणां और उपनिषद्ध कहलाती हैं।

क्ष बेदको यथाय समझनेक दिये यह छः विद्याएं वानमा परमान-इयक हैं : (१) ग्रिक्षा (२) करू (३) ब्याक्सण (४) छुट्र (५) उपातिप (६) निरुक्त । इस्रोटिय यह छः विद्याएं वेदके छः व्यक्त कहराते हैं। क्ष्मीहिता चार हैं। इनके नाम, ऋग्वेद, युवेद, सामवेद,अधवेद हैं। पै ब्राह्मण चार हैं। शतपप, ग्रीचय, ऐतरफ, विश्तिस्य।

<sup>्</sup>र उपनिषद् । दवपि दगनिषद् इस समय १०८ की संस्थाम पाये बाते हैं, परस्कु प्रधान उपनिषद् १२ हो नाने बाते हैं। दिनके नाम यह हैं—हैंस, केंद्र, प्रस्न, कड़, ग्रंड, नाहुक्य, पृतरेप, वीत्तरीप, छान्दोस्थ, बुददारम्थक, स्वेताकृतर सौर कीर्पातकी।

### [ ३ ]

## विश्वामित्र और नादियां

[विश्वामिव वेदकालके ऋषि हैं। वैदिक कालमें भारतवय इतना उन्नति-प्रीक्षरपर चढ़ा हुआ था कि उस समय ग्रुणकर्मा-स्वसार जाति मानी जाती थी। विश्वामित्र ऋषिका हृशान ही लीकिये, यह अपने तपोवलसे क्षत्रिय-जातिको झाला-जातिको प्राप्त हो गये और राजािके स्थानमें झ्लािंग कहलाने करें। वे विश्वास (विपास्) और सतल्ज (शुतुद्रां) नदीके किलारे खड़े हैं। मिदयां होनों किनारांके बीच पूर्ण जलसे बह रही हैं। ख़िर और उनके सालियांको नदी उतरनेको रच्ला हैं। खिन नदीसे प्राप्ता करते हैं। ऋषि और नदीके बीचका यह निम्नलिकत संवाद हैं।

विश्वामित्र—( मन ही मन) पर्वतकी गोस्से निक्की हुई ये वो निद्यां विपाश् ( विश्वास ) और शुद्धां ( सक्का ) पानीसे भरी हुई दौड़ी बक्की जाती हैं। ये पुड़साकमेंसे झूटी, हिन-बिनाती हुई बोड़ियाँ अथवा नाद करती हुई सफेद ग़ौ माताऑ-के सदय लगती हैं।

( नदियाँको सुनाते हुए )

इन्द्रसे मेजी हुई, उसके आहातुसार ही वरूनेकी इच्छा करती हुई, तुम समुद्रके प्रति जाती हो।

सबकी घड़ी माता सिन्धु (शुतुद्री) के पास मैं बाया हूं। मैं

हसको रचना करनेवालोंको गुरुके समान मानते हैं। कथीर, नानक, रामदास, तुकाराम, मीरावाई, तुल्लीदास लादि महा-रमाओंके नाम सारे हिन्दुस्थानमें जाने हुए हैं और इनमेंसे कितनोंहोंके वड़े वड़े पन्य भी चलते हैं, जिनमेंसे सबसे वड़ा पन्य गुल्तानकका चलाया हुआ सिक्स-सम्प्रदाय गिना जाता है, जिसने अपनो चौरता और घौरतासे मुस्लमानोंके शासन-कालमें हिन्दु-धर्मकी बड़ी रक्षा की यी। इस समय भी सिक्स लोग अपनी चौरताके लिये प्रसिद्ध हैं। गुरुनानकका जन्म श्रीचय-कुलमें हुआ था। उन्होंने सिक्के साथ साथ वम्बीन शाक विके स्वाक्षमा भी ऐसा उपदेश दिया जिससे प्राचीन शाक निरुद्ध प्रदाय प्रदाय है कि इसमें जाति-मेह चहीं है।

बय १न छुद्दे बुदे शाखाँके समयका कुछ वृत्तान्त मुक्ते तुमसे कहना चाहिये। किन्तु उस समयका केवल कोरा वृत्तान्त श्चनाना तुम्हें रोचक न होगा, अतपद उस समयके कुछ चित्र तुम्हारे समक्ष राष्ट्रगा जो मेरे विचारमें तुम्हें अवश्य रुचिकर होंगे।

आलोचना≔निरूपण, विचार । दिग्दर्शन=कुछ विचार करना । हुई वहनो ! में इस रथमें बैठकर बहुत दूरसे झाया हूं। यह स्तुति सुनकर मेरे लिये तुम नोचे मुक्तो तो मैं पार जाऊं। तुम्हारा प्रवाह मेरे स्थके नीचे रहे तो इतना ही वस होगा।

निर्द्यां—हे ऋषि ! तुम्हारा कहना हमने छुना । तुम इस स्थमें वैठकर दूरसे आये हुए हो, इसलिये हम मुक जाती हैं । ( निर्देशका जब उतर गया )

विश्वामित्र—तो यह भारत कुछको सन्ताने इन गवियोके पार उतरेगी। ये छोग परामानी हैं, सूमिकी खोक्रमें निकछे हैं। कैसे इन्द्रको भेजी हुई तुम जाती हो और तुम्हें कोई पीछे हटा सकता नहीं, वैसे वे भी इन्द्रके भेजे हुए जाय और विजय प्राप्त कर। उनपर तुम प्रसन्न रहो, यही भेरी प्रार्थना है। उस ऋषिपर निवयों प्रसन्न हुई। परामानी भरत नदी-पार उतरे। तत्पक्षात् स्प्रिपे फिर निवयोंको स्तुति की, कि तुम फिर जलसे भरपूर हो जाओ और वेगसे वहती रहो कि हमें बहुत धन-धान्य मिछे।

वालको । तुन्हें इस ऋषि और निहर्योकी वात करते छुन वालको ! तुन्हें इस ऋषि और निहर्योकी वात करते छुन जबरज होगा । इमारे प्राचीन ऋषि लोग इस प्रकारसे सूर्य, बन्द्र, नायु, मेच, अरुणोद्य, अग्नि आहि इस स्टिके अहुत और सुन्दर पदार्थों में परमेश्वरका वास देखते थे। इस मांतिका उन्हें अनुभव होता था कि मानों परमेश्वर उनके हारा चोलते और उन्हें चलाते हों। इसकारण वे 'ऋषि' (संस्कृत द्वर्श् कियापदके आधारपर ) अर्थात् देखनेवाले कहलाते हैं।

आकाशमें जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही ये सारे पदार्थ पर-मेशवरके तेजसे उनकी द्वष्टिमें चमकते थे। इसल्यि उन पदार्थी- सुन्दर विशाल विपाश्के समीप आया हूं। जैसे गायें चलड़ेकों ओर रांमती हुई बाती हैं बैसे तुम दीड़ती और शब्द करती हुई समुद्रके प्रति जाती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकृंगा।

निह्यां—हां, पानीसे अरपूर हम अपने मिलनेके स्थान समुद्रकी ओर जा रही हैं। समुद्र हो हमारा ईश्वरसे नियत किया हुआ मिलनेका स्थान है और यदि एक बार हमें उस ओर जानेकी वह जाड़ा करता है तो हम पीछे फिरती नहीं! कहो ऋषि! तुम हमें किस लिये बुळाते हो, तुम्हें क्या करना चाहिये!

विश्वामित्र—माताजी ! डीक तुम परमात्माकी नियत की हुई सत्यकी सीधी रेख़ीयर ही चलती हो,पर रूपा कर यदि तुम मेरे अनुरोधसे घड़ीमर अपना दौड़ना बन्द कर हो तो अच्छा होगा । मैं कुशिक राजाका पुत्र हूं और बहुत मिकसे तस्वारी रक्षा और रुपाका वरवान मांगता है।

निद्यां—हाथमें वज्र धारण कावेवाले इन्द्रदेवते हमें पर्वत चीरकर उनकी गुफामेंसे निकाला है। वृत्र नामक दैत्यने हमें चीतरफसे घेर रखा था किन्तु इस सारे जगत्के उत्पन्न करने-वाले और वलानेवाले इन्द्रदेव हमें वाहर ले आये। उनकी इस सृष्टिकी चलानेवाली आहामें रहकर ही हम चलती हैं। इन्द्रदेवका यह स्त्रुतियोग्य पराक्षम है कि चज्रसे उन्होंने वृत्र और उनके आसपास वैठनेवाले साधियोंको मार डाला। यही कारण है कि हमारा जल, जो सदा चलता ही रहता है, वहने लगा।

विश्वामित्र—हे सर्गमें वसनेवाली, सर्गसे उतरकर आई

- (४) विष्णु यह देन विश्वमें व्यापक हैं। इनका धाम मधु-रता, सुख और तेजसे भरपूर है।
- (५) रुद्र—यह झांघो और प्रज्वलित अग्निमें दिखाई देने-वाला परमेश्वरके कोध और प्रचरडताका कप है।
- (६) अग्नि—यह घर घरमें प्रकाशमान परमेश्वरका रूप है। इसमें हवन की हुई वस्तु देवताको मिळती है, अतप्य यह देवताओंका होता अर्थात् बुळानेवाळा कहा जाता है।
- ( ७ ) यम-यह हमें नियममें रखनेवाला, सृत्युके पश्चात् परलोकका देवता है।
- (८) अदिति, हिरण्यगर्भ, विश्वन्तमा, पुरुष अब कुछ ऊ वी दृष्टिसे देखो । यह आकाश अखर्टक्सप्से व्यास है, इसके दुक्क हो नहीं सकते । यह सूर्य आदिक्षी माता 'अदिति' उस परमेश्वरका अखर्ड-अनन्त सक्स है । उस परमेश्वरक्स तेजके अरहे मेंसे यह सारा जगत मानों पर फड़फड़ाकर निकला है, अतः उस परमेश्वरका नाम "हिरण्यगर्भ" है । इस जगत का रचनेवाला चही है, इसी कारण उसे विश्वकर्मा कहते हैं । वही इस जगत्में आत्मकपसे मरपूर है, इसल्ये उसे 'पुरुष' कहते हैं ।

ऋषि छोग इन देवताक्ष्मी श्रमुकी शक्तियोंकी स्तुति करते अग्निमें उनके निमित्त आहुति देते और उनसे धन-धान्य, पशु और कुटुन्बकी सुख मागते थे। इसके साथ ही वे यह मानते य कि यह विश्व एक संत्यकी ही सीधी रेखापर सहता है। को और उनमें वास करनेवाछे प्रभुक्ते रूपको वे 'देव' (देव अर्थात् दीतिवाळा, संस्कृत दिव धातुके आधारपर) कहकर पुकारते थे।

#### [ ४ ] एक ही परमात्माके अनेक नाम

# देवोंमें मुख्य

- (१) इन्द्र—जो अपने बज्रके द्वारा पर्वतोंकोबोरकर देत्योंके वांघी हुई शायको छुड़ाता है, देहयोंको मारता है, आव्य छोगोंको युद्धमें जिताता है, बही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्द्र है। इन्द्र और देंत्योंका युद्ध तो आकाशमें होते हुए वादछोंका त्रुपान और गर्जनका योतक है, बज्र विज्ञ और पर्वत वादछोंका द्योतक है। उन पर्वतोंमें वंथी हुई गार्ये वर्षास्वक हैं।
- (२) नरुण और मित्र सारे विश्वमें व्यायक पाय-पुण्यके देखनेवाले देव वरुण हैं। उनसे कोई वात लियी नहीं। राजिमें जब सब तरफ अन्यकार लाया रहता है तब मी यह देव जागते रहते हैं। यदि दो मनुष्य कहीं चुषवाय कुछ वात करते हों तो वहां भी यह तीसरा रहता ही हैं। दिनमें हमारे मित्रकी तरह हमें बुखानेवाले और कामोमें सहायता करनेवाले परमेश्वर मित्र वामसे युकारे जाते हैं।
  - (२) सूर्य-सिवता यह इस जगत्के सव पदार्थोंको उत्पन्नः करनेवाले और चलानेवाले देव हैं।

याज्ञवरुवने अपने शिष्यसे कहा, "अरे सोमश्रवा ! इन गायोंको हांक छै जाओ।" ब्राह्मण याह्यबस्त्रयपर कुपित होकर बोले, "अरे याश्रवस्वय! क्या तु ब्रह्मको सबसे अधिक जाननेवाला है ?" जनक राजाके यहमें अश्वल नामक ब्राह्मण होता था.उसने आकर पुद्धा, "याइवल्क्य ! क्या तुम ब्रह्मको सबसे अधिक जानते हो !" याञ्चवल्क्यने उत्तर दिया, "ब्रह्मको कौन जान सकता है ? उसे जाननेवाला जो पुरुष होगा उसे तो हम नम-स्कार करते हैं,हमें तो केवल ये गायें चाहिये।" अश्वलसे लेकर यहमें एकत्र सभी ब्राह्मणोंने याहवल्क्नसे लगातार प्रश्न पूछे और याञ्चयत्वयते उनके उत्तर दिये । इन प्रश्न करनेवालोंमें वाचन्त्रवी-नामको गर्नगोत्रकी(गार्गो)एक स्त्री भी थी । इस वातसे यह बात होता है कि ख़ियां भी परमेश्वर-सम्बन्धी कठिन प्रश्नोंकी चर्चामें भाग हिया करती थीं। इस गार्गी वाचन्ववीने याहवल्क्यसे कहा, "बाइबल्का! मैं तुमसे दो प्रश्न पूछती हूं और यदि तुम उनका उत्तर दे सके तो नि:सन्देह यहांपर एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं कि जो तुम्हें जीत सकेगा। एक प्रश्न यह है कि जो इस गगनके पार और इस पृथ्वीके नीचे रहता है, जिससे वीचमें यह गगन और पृथ्वी लटके रहते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंमें रहता है, यह किस वस्तुमें ओतपीत है !" याज्ञवदक्यमे उत्तर दिया-"आकाशर्मे । हमसे बाहर यह दृश्यमान सारा जगत् आकाशमें ओतप्रोत है, यह कथन विल्कुल ठीक हैं।" गार्गीके एक प्रश्नका इस वातसे यथार्थ उत्तर . मिल गया। तत्पश्चात् गार्गीने याहवल्क्यसे नमस्कार कर

यह विश्व कहांसे आया, किसने रखा, किस रीतिसे रचा गया, इत्यादि जगत् और इंश्वरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्लोंपर के विचार करते थे।

#### પૂ ું

#### जनक राजाकी सभा

पूर्वकालमें यहांके राजा धर्मातमा और केवल संसारकी भलाईके लिये ही राज्य करनेवाले होते थे। ऐसे अनेक राजा हो गये हैं। उनमेंसे मिथिलामें जनक नामके एक महाबानी राजा थे। वे सिंहासनपर वैठ उत्तम रीतिसे राजकाज करते थे। उनके ज्ञानकी कीर्त्ति ऐसी फौळी हुई थी कि टूर टूर देशों के ब्राह्मण भी उनके पास झान सीखने आते थे । उस समय राजा-ऑके यहां बड़े बड़े यज हुआ करते थे, जिनमें विद्वान् लोग मिलकर आपसमें प्रश्न पूछकर परमेश्वर-विपयक चर्चा चलाते थे। जनक राजाने भी एक ऐसा यह किया और ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी। इस यहमें ठेठ कुरुपाञ्चाल देशतकके ब्राह्मण एकत्र हुए थे। जनक राजाको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इस ब्राह्मणांमें सबसे श्रेष्ठ विद्वान् कौन है ? अतएव उन्होंने एक हजार गायें एक वाड़ेमें भर और उनमेंसे हरेकके सींगमें महरें वांधकर उन ब्राह्मणोंसे कहा, "महाराज! तुम्हारे मध्यमें जो ब्रह्मिष्ठ (परमेश्वरके ज्ञानमें सदसे श्रेष्ठ) हो वह इन गायोंको हो जाय।" किसी ब्राह्मणकी यह करनेकी हिम्मत न हुई। केवल जाने छमे। जो परमहाती राजाको मी हाम दे सके, ऐसे उस समयमें ये एक हो झाँव थे। इसल्ये वब कभी वे बाते थे तभी राजा राज्यासनसे उट, उनके समझ बैठते और परलोक पर-मारमा भादि विषयपर वर्षा सलाते थे।

शेता=यज्ञमें देवताऑको छुतानेवाळा । गगन=आकास । समावेश=समाना । कोतकोत=गुणा हुला । अणु=यहत छोटा । प्रतिगारन=निकास ।

#### [६] गौतमबुद्ध और ब्राह्मण

भ्राप्वेदसंदितासे उपनिपद्धयंत्तकालमं माह्यण और क्षत्रियांते परमेहवरके विषयमें और उसे प्राप्त कर दिनेके मार्शक सम्बन्ध्यमं विशेष स्पाप्त बहुत विचार किया और आपसके बाद-विचाइसे इस विषयमें जितना झान हो सकता था, उतता उन्होंते उपलब्ध करते हैं। यह ते झान बढ़ता है और मनमें यह सन्तोष हो जाता है कि अमुक विषयमें कुछ विचारनेको वात वच नहीं रही। किस्तु कुछ काल व्यतीत होनेवर यह चाद विचाद के के उन्हों के युद्धमान हो गया, तेर द्विपांकी चतलाये हुए मार्ग आंच मंत्रिकर चलनेकी हित्य मंत्र नया, अवात पूर्व मार्ग को मार्ग स्वाप के स्वप्त के सम्बन्ध मार्ग के स्वप्त के सम्बन्ध मार्ग के स्वप्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त के सम्बन्ध हो विष्त के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध हो स्वप्त के सम्बन्ध के के सम्वप्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वप्त के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के सम्बन्ध के स्वप्त के स्वप्त

यहा—"ऋषिजो! अब मैं दूसरा प्रश्ने पृष्टती हूं, जिसे सावधान होकर सुनिये।"

किर मार्गीन दूसरा प्रश्न पूछा कि "अच्छा! तो आकाश किसमें ओतप्रोत हैं!" याज्ञपत्यये उत्तर दिया—"अक्षममें। अक्षर—वर्षात् जिसका कमी नाग्न नहीं होता—ऐसा जो प्रश्न परमेश्वर उसमें यह आकाश ओतप्रोत हैं। हे गार्गि! यह अक्षर न स्थूज, न अणु, न हस्य, न दोर्घ हैं। उसके बांच नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, कुछ उसके अन्दर नहीं और न कुछ वाहर। उस अक्षरकी आधामें ये सूर्य चन्द्रमा अपने अपने स्थानों में स्थित रहते हैं—उसीकी आधामें गगन कीर पृथ्वी होनों से रहते हैं। कितनी ही नदियां इस वरकोई पश्चिमकों करफ यहती हैं। कितनी ही नदियां इस वरकोई । पश्चिमकों करफ वहती हैं, स्व उसके आधामहारा यहती हैं। उसके सिवाय कोई देखनेवाले नहीं, उस अक्षरमें यह आकाश स्थोत भीत हैं। उसे जिसने जान लिया वह "प्राह्मण" है, और जो नहीं सनता वह "हर्मण है। उसके स्थात वह "प्राह्मण" है, और जो नहीं सनता वह "ह्मण्य"—ह्याके धोम्य अक्षता है।"

इस प्रकार सब देवताओं के स्थानमें केवल एक बहार, बावि-नाशी परमेश्वरकी चर्चा छुन शांकल्य नामका एक शांक्षण याज्ञवल्यसे पृछने लगा—"याज्ञवल्य ! कितने देवता हैं।" याज्ञवल्यने यही प्रतिपादन किया कि अन्तमें सब देवताशीका समावेश एक परमात्मामें ही होता है, और यदापि उनके नाम छुदे छुदे हैं तथापि वे परमात्माके ही मिन्न मिन्न रूप हैं।

े इसके पश्चात् याश्रवत्क्य बहुतः वारः जनकः राजाके पासः

हससे कुछ निर्णय न हो सका, इसिलये दोनोंने सोचा कि "वलो, हम बुद्धमगवानके पास वर्ले और उनसे पूछें। कहते हैं कि उनके सहूश बानो और साबु महारमा दूसरा कोई नहीं है अत: वह हमें डीक बाद समकायेंगे।" दोनों गीतमनुद्धके पास गये और उन्होंने प्रणाम कर कहा—महाराज! परमेश्वर और उसकी प्राप्तिके विपयमें ब्राह्मणोंमें जुदी जुदी तरहके मत प्रचलित हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। जतपव उनमेंसे किसका कथन डीक है, यह हमें समक्ष नहीं पड़का। 'स्सिलिये क्या टीक है, यह हमें बतलाइये।

गीतमयुद्ध-भाइयो ! उनमेंसे किसीने तो परमेश्वर देखा ही होगा ।

विग्रह — नहीं, पेसा तो मालूम नहीं होता। बुद — उनके गुरुवॉने कहांचित् देखा होगा ! बिग्रह — उनके गुरुवॉने देखा हो यह भो हमें. प्रतीत नहीं होता।

बुद्ध--उनके गुरुखोंके गुरुने कहाचित देखा हो ? बिशष्ट--उन्होंने भी देखा हो ऐसा हमें नहीं मालूम होता । बुद्ध--तब तो तीन चेंद्रके शाता. ब्राह्मण भी, जिस चस्तुको

शुद्ध—तय तो तोन वदक झाता. माहण भा, जिल वस्तुका उन्होंने कभी नहीं देखा, जाना नहीं, उसकी वार्ते करते और उस मार्गको वतळाते हुए देखनेमें आते हैं।

ं वशिष्ठ—ऐसा ही है।

बुद्ध--यह तो अब अन्धपारंपरा हुई। न आगेका मनुष्य देख,सकता है, न बीचका देख सकता है, न पिछछा ही देख दूसरे गौतमञ्जदः । बुद्ध भगवानके हिंसा-निपेधका रहस्य और इतकी स्तुतिका वर्णन गोतगोविन्दमें जयदेच कविने बढ़े ही सुन्दर शब्दोंमें किया है—

> निन्दासि यत्र विघे रहरहः श्रूतिज्ञातम् । सदयहृदयदाञ्चितपञ्जधातम्कनवधृतवुद्धशरीर । जय जय देव हरे ।

चुद्र मगवानके सम्बन्धमें कहनेयोग्य और भी यहतती वातें हैं, पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि वौद्धांके जो पूज्य हैं वे ही हमारे अवतार हैं। और नित्य नैमिनिक कार्मोमें "वौद्धा-बतार" का नाम लिये बिना हम सजातनअमांबलियगेके किसी कर्मका संकल्पतक नहीं होता। वार्यभ्रमें, आर्थ-संस्कृति, सांस्कृतिक एकता आदिके प्रचारके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि मारतवर्ष और शेंद्र देश परस्परकी समाव प्राचीन संस्कृति

महावीर स्वामी और गौतमदुदके सिदान्तोंके विषयमें कुछ आगे कहा आयगा। इस स्थानमें तो केवल में तुम्हें गौतमदुद और ब्राह्मणोंकी एक कथामात्र सुनाक गा जिलसे वह समय कैसा या इस यातका तुम्हें परिचय होगा।

पहले किसी नगरमें चलिए और सप्झाज स्विपिक कुलके हो ब्राह्मण रहते थे अन्त होनोंमें ब्रह्म और उसकी प्राप्तिके विषयमें विवाद बला। एक कहता था कि स्पुक्त आचार्यका कहना ठीक है और दूसरा कहता था कि स्पुक्त आचार्यका कपन ठीक है। हैं ! नहीं, कदापि नहीं । इसी प्रकार जो मनुष्य यह मेरा मित्र और यह मेरा शत्रु—यह अपना बोर यह पराया—इस मांतिके असानकी चहर ओड़कर सोया हुआ है, और जो इस दुनियकि राग-रङ्ग, पैसे-टके, सी-बच्चे वादि प्रस्तोमनमें क्रैंस रहा है, वह सबी वस्तुतक क्या पहुंच सकता है !

दूसरा गुण हो वा न हो, लेकिन जिसमें 'शील' और 'प्रहा' अर्थात् सदाचार और चतुराई केवल विद्या वा वृद्धि नहीं, किन्तु परिपक झानसहित विदेक है, वही 'प्राह्मण' हैं।

करुगना करो≔प्रानो । प्रशेमन≂लुभानेवाली वस्तुम्।

#### [ ७ . सुतः पौराणिक

वस्तुतः पुराणोमें इतिहास और महापुरुषोंकी जीवनियां है।

बाध्यारिमक गृह तत्वोंको आळङ्कारिक क्याबोंके रूपमें सम-भाषा गया है, किन्तु पीछेसे खार्थों लोनोहारा बहुतसे क्षेपक और अनेक अप्रमाणित कथाबोंका समावेश हो गया है। इस-लिये विवेका बनोंको हेसकी भांति जलमेंसे दूधका भाग भिन्न कर लेना चाहिये। केवल जो उत्तम उत्तम सारकी बात है यही महण की जानी चाहिये।

गौतमबुद्ध और महाधीर स्वामीने खारे देशमें फिरकर खय छोगोंके अडानके बालोंको छिन्नमित्र कर दिया। उस समय ब्राह्मण भी गुष्कं वाद-विवाद छोड़ यह-यागादिककी उपेक्षा कर सकता है। तीनों वेदोंमें निपुण ब्राह्मणोंकी वाणी भी केवल शब्दोंका शुष्क आडम्बरमात्र है। वशिष्ठ! एक मनुष्य चौराहेके मेदानमें वैठकर नसीनी बनाता है, और उससे यह पुछा जाता है कि नसैनीसे यह किस मकानपर चढ़ेगा तो वह उत्तर देता है कि उस मकानको मैं जानता हो नहीं ! यह नसैनी कैसी और कितनी वडी बनानी चाहिये इत्यादि क्या वह मनुष्य जान सकता है ? अय में एक दूसरा सिद्धान्त देता हूं। देखो, यह अचिरा नामकी नदी दोनों किनारोंमें मध्यमें प्रवाहसे बहती है, और सामनेवाले किनारेपर जिसे काम है वह मनुष्य यदि इस किनारेपर खड़ा खड़ा चिछाये कि 'ओ सामनेवाले किनारे! इधर आओ, ओ सामनेवाले किनारे! समीप आओ' तो इस प्रकार हजार वार पुकारनेपर भीक्या सामनेका किनारा समीप या सकता है वा उस किनारेपर पहुंचा जा सकता है ? उस किनारेपर पहुंचनेके लिये तो उसे नावमें बैठना चाहिये और पतवार लगाकर उसे उस ओर चलना चाहिये। इसी प्रकार यदि तीन वेदोंके विद्वान् ब्राह्मण भी सच्चे ब्राह्मणयनके ग्रणको छोड़ आठसी और मुर्ख होकर कहा करें कि 'हे इन्छ ! हम तुम्हें बुलाते हैं, हे बरुण ! हम तुम्हें बुलाते हैं, तो इससे क्या लाभ है ? फिर कल्पना करो कि एक मनुष्य यह जानता है कि उस किनारेपर किस भांति जाना चाहिये, छेकिन बह इस किनारेपर इतना रीभा हुआ है अथवा उसकी विचारशक्ति मायाके बालमें ऐसी जकड़ी हुई है कि वह कुछ चेष्टा नहीं कर सकता, तो अब क्या वह मनुष्य सामनेके किनारेपर जा सकता

#### [ = ] गार सींध देशसास्त्रां

शंकराचार्य और मण्डनमिश्र थयसे अनुमान थड़ाई सहस् वर्ष पहले जब इस देशमें अधिकांश मनुष्य अन्य श्रद्धाल होने छग गये थे, तब मगबान गीतमने निम्नलिखित उपदेशका जगत्में प्रचार किया था:-- "यह संसार क्षणमंगुर और मिध्या है, परमेश्वरका भजन वा यह-थागादिक करना व्यर्थ है,किन्तु हमारे हृद्यमें सांसारिक बासना-ओंकी जड़ जम रही है उसका समूछ वाश होना चाहिये। अर्थात् जैसे दीएक दुमः जाता है वैसे अपने इस अहंकारका निःशेष होना - इसका ही नाम 'निर्वाण' है और यही उत्तम स्थिति है। निर्वाणका अर्थ तृष्णा और अहंकारका नाम है। फिर परमेश्वरको किसीने देखा नहीं, इसलिये इस जगत्को किसने उत्पन्न किया होगा, इस प्रकारका तर्कवितर्क भी निरर्धक है।" बुद्धदेवके इस उपदेशसे हजारों सी-पुरुष संसार छोड़ मिक्ष् जौर मिल्पी वन गये, चेद-धर्मकी कियाओंपरसे छोककी श्रद्धा विचलित होने लगी। उस समय ब्राह्मणोंने पुरानेशास्त्रोंको नवीन हुए देकर और होगोंमें जिससे धार्मिक भाव बहु, उस प्रकारकी परमेश्वरकी भक्तिके उपदेश चारों और फैलाकर वेद-धर्मको फिर जागृत किया। फिर कुछ समय बीतनेपर साधारण छोग कर्मकांडमें फर्स गये और अज्ञानतावश एक अद्वितीय परमा-त्माके ज्ञानकी उपेक्षा कर अनेक देवताओंकी उपासना करने लगे। किन्तु परमेश्वर है, वह एक है, और उसका झान ही

हेशके धर्मको सुवारनेके लिये कटियद हो गये। प्राचीन धर्ममेंसे जितना अंद्रा आवर्यक लगा उतना प्रचलित रखनैके लिये उन्होंने कुछ नई 'स्पृतियां' (प्राचीन वेदके कालके धर्ममेंसे जो याद रहा वह पुक्तकें) रखों। उनमें समयानुकुल जो नई बात प्रहम करने-योख वा सुधारनेपोन्च लगी उन्होंने उसे प्रहण किया। प्राचीन रितहास और कथार्थे उपयोगमें लेकर उनके द्वारा लोकमें धर्मका उपयेश उन्होंने आरम्भ किया।

प्राचीन कार्लमें ब्राह्मण और क्षत्रियों से मिन्न लोगोंने भी धर्मने उपदेश करनेमें जो मान लिया था उसे प्राचीन इतिहा-सामसे उन्होंने खोज निकाला और स्व वर्णीं लोगोंके लिये नये जीर समयोपयोगी कुल प्रत्य उन्होंने रसे। उन पुराने और नये इतिहास और आल्यानों के प्रत्योंने चार्ल्मीक-रिवत रामायण और ज्यासलत महामारत और अधारत पुराण मुख्य है। उब पीराणिक कालमें "द्विज वर्णात् ब्राह्मण, व्यव्य और दैन्य इत्तरे मिन्न सूत्रवाके लोगोंको देन ग पहाया जाता था, तव भी इन लोगोंको इतिहास और पुराण सुनवेका अधिकार था। वे इन पुस्तकोंहारा ही वेदका हान प्राप्त करते थे।

इस प्रकार उस समयमें दुदे चुदे वर्णके छोग एक टूसरेको उपदेश करते थे। उस समयमें सुत पौराणिक हो गये हैं। यह द्विज न होते हुए भी बड़े विद्वान् थे। सब ऋषि-मुनि बैठकर इनसे ग्राकोंकी कथायें सुता करते थे। चलाना असमाय था। इसकारण शंकराचार्य फिरते. फिरते मण्डनिश्चने गांवमें आये। गांवके वाहर पनिहारियां पानो भर रदी थाँ,उनसे उन्होंने पूछा—"माइयो! इस गांवमें मण्डनिश्चका यर कहां है, यह चतलाओ!" पनिहारियोंने कहा—"महाराज! सीये वले जाओ और जिस घरके आंगनमें पिद्वरोंमें तोते और भैना वेंद और ईश्वर-सम्बन्धी विचाद करते हाँ वही मण्डनिश्चका आर है!" मण्डनिश्चके यहां सेकड़ों विचार्यों इस विपय्वों को ती-दिन वर्षा करते थे, इसकारण उनके पाले हुए पहित्योंको भी इसका अभ्यास हो गया था। इस गरेले सङ्कर मण्डनिश्चके कर पहुंचे और उस कर्ममागंके विद्वान्तो जानार्याका उपदेश करना आरम्भ किया। इस विययमें दोनों महाविद्वानोंका योर वाश्च-वाद चला। शासार्थेमें कोन जीतेगा, यह कोन कह सकता था.? मण्डनिश्चकी स्त्रों, जो अपनी विद्वानके कारण सरस्तरीका

मण्डनिमिश्रकी हों, जो अपनी बिद्धत्ताके कारण सरस्वतीका अयवार मानो जातो थीं, स्वयं मध्यस्य वनायो वयीं और यदि सङ्घर्त्ता विजय हो तो मण्डनिमिश्र संव्यास छं,यह निक्षय हुया। वादिवावरमें नव शहुरकी विजय प्रतीत होंने छगी, तव सरस्वती वहें सङ्घर्टमें आ पड़ीं। एक ओर ग्रंकरावार्यका पक्ष सस्य हैं यही उसके हृदयसे अन्वध्वेत होतो थी, वृक्षरी और अपने पतिको अपने पतिका अपने सुक्षरी पतिका सहस्य कैंद्रे हो सकता थां, इस धर्म संजयक्षेत्र सरस्वतीने होनों के ऋष्ठमें जवमाला पहनायों और यह स्वद्धा कि तिसके कर्यक्रीत माला स्व जायां, बह शास्त्राधीं पराजित हुआ समस्या जायाा। मण्डनिम्ब्रको माला स्व शास्त्राधीं पराजित हुआ समस्या जायाा। मण्डनिम्ब्रको माला स्व यायो, बह शास्त्राधीं संस्थाकी हुए। शहूरावार्यके शिष्योंमें संस्थाकी हुए। शहूरावार्यके शिष्योंमें संस्थाकी

मुक्तिका सञ्चा साधन है, इस सिद्धान्तके पुनरुर्ज्ञावन करनेवाले महातमाकी आवश्यकता थी। ऐसे महातमाने दक्षिणके केरल देशमें मलाबारके किनारे आठवें शतकके लगभग जन्म लिया । .वाल्यावस्थासे ही इनका मन संसार छोडकर परमातमाका ज्ञान प्राप्त करने और उस झानका सर्वत्र उपदेश करनेकी और था, किन्तु वे अपनी प्रेमाकुटित विधवा माताके निमित्त कछ कालतक जगतके व्यवहारमें छी रहे। यह किंववृन्ती है कि एक समय वे नदीपर नहाने गये और वहां पानीमें मगरने उनका पैर पकड लिया, यह देख उनकी भाता घवड़ाकर चिल्ला उठीं, तव शंकराचारवंते कहा, "माताजी! यदि तुम सुद्दे संन्यास हैनेकी आक्षा दो तो यह मगर मेरा, पैर छोड़ देगा।" इस बातका तात्पर्व्य यह है कि इस संसारक्ष्यो नदीमें हमें विपयक्ष मगर पकड़े हुए हैं, जिनके मुखमेंसे हूटनेके लिये वैराग्य और सन्यास आवश्यक हैं। एंकराचार्यने संन्यास तो लिया, किन्तु उनके हृद्यमें डयांची, इसल्डिये अपनी प्रेमाकुल्डित माताके स्प्ररण करनेपर उनके पास आना उन्होंने स्रोकृत किया। इस प्रतिहानुसार अपनी माताके भरणके समय जब उनके वन्धु-वान्धव होपसे उनका अग्निदाह भी. करनेके लिये न आये तव. शङ्करासार्यने सर्थ संन्यासी होनेके कारण किया करनेका निपेध होते हर भी. माठ-भक्तिसे अग्निदाह किया ।

सम्प्रदायमें खानपान और जातिपांतिके जो बहुत मेद हो गये थे, वे उचित न रुगे। अतुएव उन्होंने काशी जाकर एक द्वादा सठ स्यापित किया। ये रामके सक्त थे, भक्ति और ज्ञान यही परमे-श्वरकी प्राप्तिके सक्षे साधन हैं, यह इनका उपदेश था। हिन्दु-स्थानमें धर्मका उपदेश संस्कृतके बदले देशकी प्रचलित भाषामें— अर्थात अशिक्षित छोग भी समभ सकें उस भाषामें ~मडीसांति होने लगा। चारों ओर मक और साधुजन उत्पन्न हुए। एक वार रामानन्द्जी दक्षिणकी यात्रामें जाते थे, वहां मार्गमें एक गांवके पास उन्होंने विश्राम किया । गांवके बहुतसे स्त्री-पुरुष उनकी कीर्त्ति र्सुन उनके दर्शन कौर सत्कार करने थाये। उनमें एक स्त्री थी। उसकी सेवासे प्रसन्त हो रामानन्द्ने उसे आशी-वांद दिया कि-"पुत्रवती हो।" पर उस स्त्रीका पति वो काशी जाकर उनका स्वयं ही शिष्य होकर संन्यासी हो गया था, इस वातका जब उन्हें परिचय मिला तभी वे काशी लौट आये और अपने शिष्य संन्यासीसे पूंछा, "संन्यासी होनेके पहले क्या तुमने अपनी स्त्रीसे आज्ञा स्त्री थी ?" उसने निषेध किया । रामानन्दने तुरन्त उसे गहस्थाश्रममें प्रवेश करने और घरमें रहकर परमेश्व-रकी भक्ति करनेका उपदेश दिया। उस शिष्यने गुरुके आजा-नुसार घरमें पुनः प्रवेश किया। उसके पुत्र एक वहें मराठी ग्रत्यकर्ता और साधु हुए। . 🦈 🗀

यह कहा जाता है कि रामानन्द सदा सूर्योदयके पहले गङ्गास्त्रानके लिये जाया करते थे। एक वार उनके मागर्मे एड़े हुए एक मनुष्यपर उनका पर पढ़ गया। इस सटनासे दुःखित हेनेके प्रधात् उनका नाम सुरेक्रराचार्य दुआ । किर शङ्कर्ले हिल्हुस्थानमें स्थान स्थानपर किरकर प्रस्तारमाके झानका उपदेश किया और उपदेशकी रहाके छिये चारा दिशाओं में चार गहियां स्थापित कीं। यचीस वयं की अवस्थामें ये महातमा विदेह कहें जाते हैं। यह समरण रखना चाहिये कि यह संचारका नियम है कि महुम्योंका चित्र प्राय: रात्रीगुण और तमोगुणकी ओर मुकता रहता है, जिसका फळ यह होता है कि यहान और प्रमावके कारण कमी नास्त्रिकता और कमी अन्यश्रहादि दुर्गुण महुम्योंमें वा सुबते हैं। इसिल्ये उनको सुमानमें लानेके लिये समय समयपर महारमाओं को देशकाछानुसार मिन्न मिन्न प्रकारके उपदेश देने पढ़जे हैं। वह उपदेश कमी कम प्रचान होते हैं और कभी निक्ति को भी कमी प्रचान और कभी प्रचृति-प्रधान होते हैं। किन्तु वन उपदेशों में बर-उपतिपदादि प्राचीन शासोंके तत्रवांकी ही प्रधानता उदती हैं।

ं क्षणमंगुर=नादावान ! वि:श्रेष=नाश, शेष न रहना । परास्त=पराजित, हारना | किंवदन्ती≔लोग कहते हैं !

[ 3 ]

## रामानन्द और उनके शिष्य

सङ्घराचार्यके प्रश्चात् जयसमा ढाई सी वर्ष वाद रामानुज नामक एक आचार्य हुए । उन्होंने हामके साथ कर्म और सिकका सम्बन्ध प्रमिष्ठ भीर आवश्यक वतलाया । उनको शिष्यपरायरामें देइ सो वर्ष ज्यतीत होनेसर रामानन्द हुए । उन्हें रामानुजाचार्यके खड़े हो गये। एक विद्यार्थों वारों ओर नहर फैरकर सामाविक रीतिसे बोड उठा "बहा यह सारा कैसा खुम्दर दूरय है!" सबके हृदय आनन्दसे उछ्छने छगे, सबने हृदयसे धृबरको सम-स्कार किया। गुरुजीने धर्म-ग्रिक्शणका काम आरम्भ किया।

गुरुवी—वालको ! आजसे हम हिन्दू-यमेके तत्वोंके विषयमें यातचीत शुरू करेंगे और इसमें हमारा पहला विषय ईश्वर होगा । कारन कि इंश्वरपर और उस इंश्वरको हम कैसा मानवे हैं, इसपर ही हमारे धर्मका और उसके सक्सका आधार है।

. उपनिपट्टमें ईश्वरको व्याख्या इस प्रकारसे की गई है:—

''जिसमेंसे ये समस्त पदार्थ उत्तव होते हैं, जिसके द्वारा उत्तव होकर वे जीवित रहते हैं, जिसके प्रति ये जाते हैं, जिसमें इनका प्रवेस होता है, वहीं ईश्वर है ।''

ये चन्न, सूर्य, तारामंण उसके तेनदीसे प्रकाशमान है। हरेक पदार्थ अपने अपने स्थान स्थान हि। हरेक पदार्थ अपने अपने स्थान है। यह स्वमा कारणे कर रहा है। यह स्वमा, यह प्रताम परोन्दरका ही है। परन्तु रस विदक्ष तरह तरहके पदार्थोंमें वह भति मांतिक रूपसे विवाद देता है। है। हैं।, इस प्रजीमें इस बीक बोते हैं, बरसानका पानी उसे सीता है, बरसानका सीता है, अंक्रप्रोमें वर्ष करता है। किर बोता में बहुर उरस्क होता है, अंक्रप्रोमें इंडक जाते हैं। किर बोता में बहुर उरस्क होता है, अंक्रप्रोमें

हरिछाल-ईश्वर करता है।

.होनेके कारण उनके मुखसे सहसा राम ! राम ! श्ये शब्द निकले । .उस पद्दलित मृत्यके लिये यह उदृगार रामना का मन्त्र हो गया और रामानन्द उसके गुरु हुए । यह मृत्य हिन्दुस्थानका प्रसिद्ध झानी साधु कवीर था .जो जातिका जुलाहा था और किसे हिन्दू-सुसलमानमें किसी भी तरहका भेदमाव न था ।

रामानम्बत्ती ही शिष्पपरभरामें मोराबाई, वुळसीदास आदि हुए । वुळसीदासकृत रामायण उत्तर हिन्दुस्थानमें घर घर प्रेमसे गाई जाती हैं ।

भाषा शासा है सही संस्कृत सोहा मूळ मूळ रहत है घूळमें आसामें फळ फूळ 🌡 पददाखेत=दैरेस विचा हुआ। उद्गार=भचानक वोले हुए सन्हा

#### [ १० ] ईश्वर सर्वशक्तिमान है

गुरुत्री विद्यार्थियोंको सैर करावेके लिये गांवके चाहर ले काते हैं। यह सावकका महोना है। रातको मेह चरसवेसे जडूलकी भगड़ियां ज्यर होते हुए स्वेके प्रकाशमें दूरीभरी नंतर आती हैं। आस्तरासके लेतोंमें वाजरेके इंटल निकल लाते हैं। बारों और स्विम्नीक्षेत्री और प्रमुक्ती महिनाके सिवा और जुल नहीं दोखारा। रोहे हो सानवमें और ऐसे हो सल्लमें वालकोंको धर्मका शिक्षम करना चाहिये। गुरुक्ती सेसे प्रमुक्त करने वालकोंको धर्मका शिक्षम करना चाहिये। गुरुक्ती सेसे प्रमुक्त करने थे। खेतकों में कुके पास ऊँची गृमि भी, जहां सव जलानो।" अग्निदेव इस तिनकेपर अपने मरसक वळते हो है, किन्तु इतनेसे तिनकेसो वह जला न सके। अग्निदेव हार मान-कर वहांसे लीटे और देवताओं पास जाकर कहा, "यह यह कीन है, इसे में न जान सका।" किर देवताओं ते वायुदेव कहा, "वायुदेव ! तुम जाकर निक्षय करो के यह यह कीन है।" वायुदेवने कहा, "अच्छा ।" जायुदेव उस यहके पास नये। यहांने पूछा, "तुम कीन हो!" वायुदेवने अवाव दिया, "में वायुद्देवने कहा, "अच्छा ।" जायुदेवने अवाव दिया, "में वायुद्देव अस्त न्या अपित है।" वायुदेवने अवाव दिया, "में वायुद्देव अस्त न्या अपित विकास करा अपित में प्रश्वीपरकी समी यस्तुओं अर्जिकर हो जा सकता है। यहांने उनके पास तिनका रककर कहा, "हो इसे आँव हे जाओ।" वायुदेव उसपर वहे वेगसे अपदे, किन्तु इतनेसे तितकेको वह न लड़ा सके। वायुदेव लीटे और देवताओंसे जाकर कहा, "यह यह कीन है, इसे में न जान सका।"

फिर देवताओं ने इन्हरे कहा, "इन्ह्र महाराज! हुम जाओ और यशका पता लगाओ।" इन्ह्रने कहा, "अच्छा।" इन्ह्र उस यशकी तरफ दौड़े, किन्तु वह यह अन्तर्थ्यान हो गया, और जहां वह यश जड़ा या वहां एक की चड़ी हुई देख पड़ी । इसका नाम उमा था और यह यहुत रूपवती थी। इन्ह्रने उससे पूछा, "यहां जो यहा बहा था, बहु कौन या!" उसने कहा, "यह सर्थ दंश्यर था। उस ईर्यरकों जयसे ही तुम्हरी जय है, उसकी महिमा-दे ही तुम्हारी महिमा है।" इन्ह्रने ईर्यरको जानकर देवताओंसे उस वातको कहु डाल।

इस प्रकार गुरुजीने वालकोंसे एक प्राचीन कथा कही और

मतिलाल —गुरुजी महराज ! प्रचा यह नहीं कह सकते कि इस पृथ्वीको सूर्य, पवन आदि हराभरा करते हैं ?

गुरजी-ऐसा कह सकते हैं, किन्तु इन सब पदार्थीमें जो शक्ति है वह ईश्वरको है। परमातमाके विना से पटार्थ कुछ भी नहां कर सकते । इन पदार्थांको और इनमें यसनेवालो ईप्रयरका शक्तियोंको 'देव' कहा करते थे। ईश्वर तो सब देवताओंका देवता है, सब शक्तियोंकी शक्ति है इस वातवर में एक छोटोसी कथा कह सुनाता हूं। पूर्व समयमें दैत्य और देवोंका युद्ध हुआ, उसमें अपने परमाराध्य देव ईश्वरके वल-भरोसे देवता लोग जीते। चास्तवमें यह ईश्वरकी ही जीत थी, किन्तु देवता स्रोन तच्छ अभिमानसे फूल गये और यह मानने लगे कि यह हमारी हो जीत है-हमारी ही महिमा है। ईश्वर इसे जान गये और एक यक्षका रूप धारण कर सामने वा खड़े हुए। देवता होगोंने उन्हें पहचाना नहीं। ये परस्पर विचार करने छगे कि यह कौन होगा। किसीको कुछ न सुक पड़ा। फिर उन्होंने अपनेमेंसे एक अग्निदेवसे कहाः—"अग्निदेव! तुम जाओ, तुम्हें तीनों लोक जाने हुए हैं, तुम निश्चय करो कि यह कौन है ?" अग्निदेवने कहा: - "अच्छा।" फिर अग्निदेव उस यक्षकपधारी ईश्वरके समीप गये। यक्षने उनसे पूछा, "तुम कौन हो ?" अग्निदेवने जवाव दिया—"मैं अग्नि हूं।" यक्षने पूछा, "तुम्हमें क्या शक्ति है ?" अग्निने उत्तर दिया, "मुक्तिनें तो ऐसी शक्ति है कि मैं यह जो कुछ पृथ्वोपर नजर जाता है,इस सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं।" यक्षने उसके पास तृण रखकर कहा, "सुसे

और चिया पढ़ाते थे तब बहुत बार ऐसे किसी वृक्षके नीचे गुरू-शिप्यको मराउठी वैठा करती थी और उनके वीचमें सवाज-जवाय चळते थे।

गुरुजी—कल मतिलालका क्या प्रश्न था ?

मतिलाल—परमेश्वरको ही शक्तिसे यह समस्त विश्व चलता है, पर इस जगतको परमेश्वरने किस वस्तुमैंसे पैदा किया ?

ग्रुक्ती—अपनेमंसे । उसे जगन्को एप्टिके लिये पाइर कुछ भी छेने नहीं जाना पड़ता है। घर बनानेवालेको पत्थर, मिट्टो, रुकड़ी शादि छेने जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कामके लिये परमेश्वरणे जो साधन रखे हैं, उनका ही कैवल उपयोग वह कर सकता है। उसकी शक्ति परमेश्वर जैसी अमन्त अमेय नहीं कि उसे बाहरके साधनोंकी आवश्यकता न हो, किन्तु परमेश्वर तो असुल शक्तिशाली होनेसे सब कुछ अपनेमंसे उत्यन्न कर सकता हैं। इस प्रवहुके अकुसार में एक प्राचीन पुस्तकमंसे कथा कहता हूं, वह उसे सुनो:--

पूर्वकालमें ऐसे ही एक बरावके नीचे वहालक नामक प्राह्मण कुटी बनाकर रहता था। त्राह्मण बिह्मल् या, पर उसके लड़केका जी पड़तीमें न लगता था। आठमें वर्ष उसका जनेक हुआ। जनेक होते हो हुएन्त गुरुके धर जाकर निया पढ़ता, यह अपना पुराना रिवाल था। किन्तु यह लड़का वायह वर्षका होने तक भी गुरुके घर न गया। एक दिन पिताने खिल होकर इतेत-केह्म (उस वालकका नाम था) को अपने सामने विटाकर कहा, "माई, अवतक हमारे कुलमें कोई भी विना पढ़ा लिखा नहीं रहा, केवळ ब्राह्मण-जातिका होनेके कारण ही ब्राह्मण्यकहा जाय, ऐसा कोई भी हमारे कुछमें नहीं हुआ। त्यहाः हुआ, बारह वर्षका हुआ, अब तो तु गुरुके घर जाकरः विद्या पढ़ आवे तो बच्छा हो।" इन कोमल, किन्तु प्रभावशाली शृद्धोंसे इस वालकते. मनपर बहुत असर हुआ और वह गुरुके पास विद्या पढ़ने परदेश:गया । वारहसे चौबीस वर्षतक ग्रहके बर रहा और अनेक तरहकी विद्या उसने भलीमांति सीखी। ज़ब वह विद्या पड़कर घर आया, तव श्वेतकेतु तो मानों पहलेका खेतकेतु ही न रहा। पहले वह अपट और दहुई था, पर अभिमानी न था। इसके बद्छे वह अब विद्वान, गम्भीर, किन्तु अभिमानी हो गया। पिताने देखा कि लड़का कितनी ही विद्याओं में निपुण हो गया है, पर उसे अभी सखे; धर्मका-ईश्वरके शानका—शिक्षण नहीं मिला। इसलिये पिताने उसे प्रास विठाकर पूछा, "श्वेतकेतु ! तेरी बुद्धि तो बहुत ठीकृण हो गई है, तू विद्या पढ़नेका अभिमान भी बहुत रखता है और धमस्डी भी प्रतीत होता है। देख, में तुमसी एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर दे। तूनै कभी अपने गुरुखे प्रश्न किया है कि गुरुजी! ऐसा कौन पदार्थ है कि ज़िसके एकमात्र जानने: से सर कुछ जाना जा सके ?" श्वेतकेतुने जवाब दिया, "पिता-जी! .. पकके जानवेसे यह सब कुछ किस रीतिसे जाता,जा सकता है ?" पिताने कहा,"देखो भाई मिट्टों है । इस एक मिट्टीको यदि पूर्ण रूपसे जान हैं तो मिहीके जो जो पदार्थ होते हैं-घडा दिवला, ई ट इत्यादि उन सबको हम जान सकते हैं।

कारण यह कि मिट्टीके वने हुए वे सारे पदार्थ मिन्न मिन्न नाम-मात्र हैं,क्यों वस्तु तो मिट्टी ही हैं। इस वकार, माई, छोहा क्या वस्तु हैं, यह विह हम टीक समम्म हों तो छोहेंके बने हुए पदार्थ हमारी समम्ममें आ जायंगे। कारण कि छोहेंके मित्र मिन्न पदार्थ तो नाममात्र ही हैं, क्यों चीज तो छोहा ही हैं।"

ता नामान हा हू, रूप थात ता लाहा हा है।

प्रतिक्तें — "पिताजी! तो मेरे गुरुओंने ऐसा तो कोई भी
परार्थ नहीं वनलाया कि जिसके जाननेसे सब कुछ जाना जा
सके। मुझे मालुम होता है कि उस वस्तुको वे गुरुजन स्वयं न
जानते होंगे। यदि वे जानते होते तो वे मुक्ते क्यों, व कहते?
अतप्त पिताजी, आप ही मुक्को बतलाहरे।" जितावे कहा,
"यह प्रमुख्ते तो वह पप्तेश्वर हो है। जैसे मिट्टोका बड़ा, म्होनेके
आभूपण,होहेंकी दुरी,तकवार हरवादि—वेसे हो? वे सब प्रदार्थ
प्रतिश्वर हो जाके" और इस प्रकार इस्ला कर वसने सब्दे
तेज्ञ, जल आहि स्व धारण किये—और यह सृष्टि हुई । किर.
पिताने बुनको पप्तेश्वर-सम्बन्धी विशेष गान दिया। कोरी
विद्या पदकर पुत्र विमानाते हो, गया था,पर पप्तेश्वर-सम्बन्धी

कक्षा≔हास | अमेय≕जो मापा ने जी सुके.|

## [ १२ ]

# ईश्वरकी सत्ता जगत्के भीतर और

### वाहर भी है

दूसरे दिन भी उसी भाड़के नीचे धर्मीग्रहणकी कहा वेठी।
भाड़की छाया घनी थी और पवन भी धीरे धीरे चळता था।
अतः यह स्थान खुळी हवामें बैठकर काम करनेके ळिये अच्छा
था। इसके अळावा हमारे ऋषि छोग प्राचीन काळमें ऐसे ही
भाड़ोंके नीचे बैठकर परमेश्वरसम्बन्धी विचार किया करते थे,
यह जानकर ळडकोंको यह स्थान विशेष प्रिय छाने छगा।

वालक-गुरुको महाराज ! क्या हम आज भी कलके वर-गढके पास न जायंगे ?

गुरुजी—चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका है तो वैसा ही करो।

सब बटकी छायामें का थेटे । जैसे ईश्वरमेंसे यह समस्त एष्टि फैलती है, वैसे ही बड़मेंसे छोटे छोटे बटबुक्ष निकले हुए थे। वड़पर बहुतसे फल निकल रहे थे, जिन्हें असंख्य पक्षी बैठे खा रहे से और बड़के नीचे भी पवन और पिक्षपाँसे गिराये हुए सैकड़ों फल बिखरे हुए थें।

गुरुजी—कलकी वार्तोमेंसे किसीको कुछ पूछना हो तो पुछो।

मतिलाल-गुरुजी महाराज ! श्वेतकेतुके पिताके कथना-

नुसार यदि ये सत्र पदाश्च परमेश्वरके ही बने हए हों तो ये

पटार्घ ही परमेश्वर हैं। गुरुजी-नहीं, ऐसा नहीं ! ये पहार्थ परमेश्वरके हंप तो हैं. किन्तु ये पदार्थ परमेश्वर नहीं । जो इस पृथ्वीमें रहता है,किन्तु

जिसे पृथ्वा जानती नहीं, पृथ्यो जिसका शरीर है, जो पृथ्योंके भोतर रहकर इसे वलाता है, वही परमेश्वर है । जो जलमें रहता है, जो वायुमें रहता है, जो चन्द्र सूर्य तारे, पशु-पक्षी मनुष्य

इत्यादि ब्रह्माएडमें भरपूर इन असंख्य पदार्थोंमें रहता है, किन्तु ये पदार्थ जिसे जानते नहीं —ये पदार्थ जिसके शरीर हैं, इन

पदार्थों के भीतर रहकर इन्हें जो चलाता है-वही परमेश्वर है। तथापि मैंने जो मिंड्रो और मिहीके वासनका इष्टान्त दिया था, उसे सुनकर तुम्हें जो शङ्का हुई, वह उचित ही हैं। श्वेतकेतु

को भी कदाचित् शङ्का हुई होगी । अतएव उसके पिताने दूसरा हृष्टान्त देकर वह शङ्का दूर की, वैसे मुझे मी करना उचित है।

यालको ! वह बड़का फल ले माओ, ( एक के आया ) और दुकड़े करो ! टुकड़े कर देखो उसमें बना है ? ( एक्ने उसे तोड़ा और सब

इकट्ठे बोक्ट भवित देखने लगे, उसके अन्दर केंद्रे छंटे वाने वेख पटे ) वालकोने गुद्रतीसे कहा-"गुस्ती ! इसमें तो छोटे छोटे

हाने देख पहते हैं।" सुस्जी बोले—"अच्छा, अव उनमेंसे एक छोटा दाता लेकर टुकड़े करो और देखो उछमें क्या नजर बाता

हैं ?" वालकोंने एक दाना लेकर तोड़ा और देखा, लेकिन यह इतनासूक्त्र थाकि इन्छ भीन दिस्तई दिया। फिर बालक बोछे - "गुरुजी ! इसके साग करनेसे तो कुछ मी नहीं देख पड़ता।" गुस्ती योळे-- "यह समक को कि जिसकी यायत तुम ऐसा कहते हो कि कुछ नहीं देख पड़ता, उसमें हो पूरा यड़का फाड़ समा रहा है, और इसी प्रकार इस जागूके अन्दर रहता हुआ भी जो देख नहीं पड़ता उसमें हो यह जगत् समा रहा है और उसमेंहीसे वह निकला है।"

् हिस्साल—पहलेसे ही यदि पिताने मिट्टी और घड़ेके ट्रप्टान्त देनेके बदले यह बड़का ट्रप्टान्त दिया होता तो कितमा अच्छा होता!

्र गुरुवी — मिट्टी और बड़ेका, साने और सोनेक प्रामुपणोंका, क्षेत्रे और लोके ग्रहांके ट्रप्टान देनेका मतछव यह है कि उन उन वस्तुमोंको वती दुर्द बांडोंको चाह जिंतना तीड़ो-फोड़ो तो भी जिन पदार्थों से वे बनी है, वे पदार्थ तो हमेशा कायम खेंगे। बड़ा पूट जायमा, पर मिट्टी नहीं पूटेगी, आभूषण दूट जायमा, पर मिट्टी नहीं पूटेगी, आभूषण दूट जायमें, छेकिन सोना क्यों को त्यां। इसी प्रकारसे यह जात् पंत्रोश्वरका वा ह्या है और यदि इसके दुकड़े टुकड़े भी हो जाय तो परमेश्वरका वाग न होगा। छेकिन यदि यह सुक लाय वा जछ जाय तो इसके बीड न देहेंगे। छेकिन वह और वीजक हुएनतमें इंतनी हो कमी है कि ये बीज और यह अधन किये जा सकते हैं, किन्तु इस प्रकार परमेश्वर और स्टिको एक टुसरेसे जुदा नहीं किया जा सकता।

इरिलाल—इस दृष्टान्तमें एक कमी, दूसरेमें दूसरी कमी, क्या खब!

गुरुजी-डीक, कोई भी हुष्टान्तं परमेश्वरके विषयमें पूर्ण-

रूपसे छागू नहीं होता, यह इस वातसे मालूम होता है। 'इम जो जो द्वंप्रान्त छेते हैं, वे उसके सरूपको कुछ कुछ जैसे तैसे सम भामेके लिये काफी होते हैं।

शंको=शक । वहाण्ड=विश्व । दशन्त=विश्वात । सूक्म=वारीक, स्रातः छोटा ।

## [ 88 ]

## ईश्वर देखनेमें नहीं आता, पर वह अनुभवगम्य है

् वालक-गुरुजी महाराज! ईएवर देख नहीं पड़ता, तो भला वह कहां रहता होगा ?"

गुस्ती—इस जगत्के कण कपमें वह व्याव है। इस गतको खेतकेतुके पिताने खेतकेतुको एक अच्छे 'हुशन्तहारो समकाया है। पिताने कहा—"मार्ड, उस पानीमें एक नमककी इस्ती जारे पातकाल उसे मेरे पास के बाको।"

श्वेतकेतुने पेखा हो किया और दूसरे दिन सुवह नमकके पानीका प्याला लेकर पिताके पास गया। पिताने कहा— "व्वेतकेतु ! जिस नमककी हलीको तुमने पानीमें 'हाला है, उसे लाओ।" श्वेतकेतुने पानीमें हाय झालकर देखा, लेकिन वह हली उसे न मिली, क्योंकि वह विस्कृत गर्ल गई थी, इसलिये उसने कहा—"पिताजी! वह तो नहीं है।" पिता—"अब तुम इस पानीको उसप्से चलो और कहो कि कैसा छगता है? इतित्वेद्वते चलकर कहा कि यह सारा है। पिता—'धीचमेंसे आसमनी डाछकर निकालो और चलकर इसका खाद यत-छाओ।' इतिवेद्वते इसे भी सारा ही बताया। पिताने फिर पृद्धा कि नीचेसे चलकर इसका खाद यतलाओ। फिर मी उसने सारा ही कहा। पिता—'उस नमकको निकालकर मेरे पास छाओ।' इतिकेतु—'वह कैसे निकल सकता हैं, वह तो पानीमें नित्य शुला ही हुन्ना गहेगा।' पिता—'जो इसी प्रकार समस्मो कि प्रसेश्वर यहाँ हैं, तथायि तुम यह देस नहीं सकते कि यह यहाँ हैं। देसल उसके सकतेहीं, उसके रस ठिनेहोंसे बह मालूम होता है। अर्थान् प्रमेशनर ऑससे देलनेमें नहीं नहा मालूम होता है। अर्थान् प्रमेशनर ऑससे देलनेमें नहीं नहा मालूम होता है। बर्थान् प्रमेशनर ऑससे देलनेमें नहीं नहा मालूम होता है। बर्थान् स्वता है और इस रीतिसे वह है, यह कम्ल निक्षण हो जाता है।'

मणिलाल—गुरुजी! इस वातमें नमकके बदले शकर कहा होता तो कैसा अच्छा होता!

गुरुती चबुत ठोक ! परमेखर शकर कैसा मीठा है, पर तुम्हीं जरा कही कि शहरको अपेक्षा क्या नमक कुछ कम खाँदु है ?

मणिलाल गुरुसीका कहना समभ गया और निरुत्तर होकर कहने लगा—"गुरुसी! नमक विना तो सारी रखोई फोकी लगती है। रसोईमें मिठाई विना काम चल सकता है।"

#### [ 88 ]

## ईश्वर एक वा अनेक हैं

गुरुजी-चालको ! बाजतक तुम हिन्दृधर्मके श......... ईश्यरके सम्यन्धर्मे इतनी धार्ते जान चुके हो-

- (१) इस विश्वमें सारी शक्ति केवल ईश्वरहीकी है— यक्ष और देवताओं की वात याद करो, जो अध्वाय १० में पीछे वर्णन हुआ है।
- (२) सब कुछ उसीसे बना है, उसमेंसे ही उत्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है और अन्तमें उसीमें समा जाता है, जैसे मिट्टी और घड़ा, सोना और गहना।
- (३) किन्तु जो पदार्थ दोखते हैं, वे ईश्वर नहीं। वह तो इन पदार्थों के अन्दर ज्यास है। पर वह द्वष्टिगोचर नहीं होता, जैसे बड़के पेड़के सुद्धम बीज।
- (४) यद्यपि इस द्रष्टिसे तो यह देखा नहीं जाता, लेकिन यदि चाहें तो उस चस्तुका रसाखादन किया जा सकता है, जैसे जलमें मिश्रित नमक वा शंकरका।

अय कहो, ईश्वरके विषयमें और क्या जानना चाहते हो ?

रमाकान्त—ग्रुरुजी महाराजं ! ईश्वर एक है अथवा अनेक ?
गुरुजी—ईश्वर एक हैं । यह सारा विश्व एक हैं, इसके
सब पदार्थ इक्टे रहते हैं, एक दूसरेके साथ ग्रुपे हुए हैं और
एक ही रचनाके अङ्ग हैं । देखो, इस सरोवरमें एक कड्डूड़ डाळो,
पानीकी कैसी छहरें उठती दीखती हैं ! एक जगह पानी हिळता

हैं, हेकिन उस हळचळका असर सारे सरोवरमें फैंड जाता है। तुमने बढ़े शहरोंमें एकाध कपढ़े बनानेका कारखाना तो देखा ही होगा। न देखा हो तो यह नन्हीसी घड़ी ही देखी। इसमें बक कैसे एक इसरेके साथ झुड़े हुए हैं-एक फिरता है तो दूसरा फिरता है, दूसरा फिरता है तो तीसरा फिरता है। इस प्रकार इस विश्वको भी समभना चाहिये। सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी एक दूसरेसे लाखों और करोड़ों योजन दूर हैं, तथापि ये सब एक ही बड़ीके चक्र हैं, और इसकारण इन सबका रचनेवाला एक ही होना चाहिये। एक न हो तो इन सबके बीच कितना गड़वड़ मच जाय ? अभी ये सब चक तो फिरते हुए देख पड़ते हैं तो भी तुम इनको एक दूसरेसे अलग कर सकते हो। किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं, उनका काम एक दूसरेसे विल्कुल जुदा है तो भी वे एक दूसरेसे जुदे नहीं किये जा सकते। सब मिलकर एक ही काम करते हैं ? सभी सनुष्यके जीवनकी सेवा कर रहे हैं। वे किसके द्वारा ऐसा करते हैं ? जैसे अपने शरीरके अवयव इकट्टे रखकर बलानेवाली एक बातमा है, वैसे ही यह विश्व और इसमें विराजमान परमात्मा है।

हसकारण हिन्दुधर्मके शास्त्रोमें इस विश्वको पर्योद्ध्यरका ग्रारीर बताजाया है, और पर्योद्धय उसके अन्दर वसनेवाजा जीवन कहा गया है। उस महान पुरुषके हजारों मासक है, हजारों आंखें हैं, हजारों पेर हैं। यहिं दूसरे प्रकारसे यह वात कहें तो यह आंखाग उसका सिर है, ये सूर्य चन्द्र उसकी आंखें हैं, यह वायु उसका श्वासोक्ष्यास है, इस्यादि। प्माकान्त-तय तो परमेश्वर वहे हैत्यके सदश हवा? गुरुजी-नहीं, एप्पेश्वर यहा है, हेकिन वह देख खैसा नहीं। मैंने तुमसे कुछ दिन पहले तो कुछ बहा था, वह 'तुम मूल

गये । परमेश्वरके वर्णन करनेके छिये हम ये ज़ितने दृष्टान्त छेते 'हैं, बतने अपरे हैं। हमने इस विश्वको प्रमेश्वरका शरीर और परमेश्वरको इसमें वसनेवासा जीव वतसाया. इसका अर्थ यह

हैं कि इस अधिक विश्वमें क्सरेवाला परमेश्वर एक है, वह सब पदार्थों को इकटा रख, सबके अन्दर रहकर सबका सञ्चा-रुन करता है। जैसे हमारे शरीरमें बीव, वैसे परमेश्वर अखिरु विश्वमें प्रविष्ट है । मिधित्≕मिल हुआ -। स्ताखारन=स्सका प्रवता । योजन=चार प्रीष्ठ: सदयव=धंग । शासीतवास=सीस, प्राण ।

संचालन=चलाना ।

[ 84 ] तेतीस करोड देवता गुरुक्षी महाराज! आप ऋहते हैं कि हिन्दूयगर्में परमेश्वर

एक है, तो तेतीस करोड़ देवता क्यों कहे जाते हैं ! गुरुजी-परमेहवर एक हैं, किन्तु उसके प्रकाशके स्थान असंब्द हैं। इस बिह्दके सूर्व, तारे और पृथ्वी आदि अगणित पंटाधीं में उसकी अपणित मुक्तियां प्रकाशमान हैं। अतप्त

करोड़ों देवता है, यह फहा , जाता है।

मतिराम-गुरुदेव ! विश्वके संमस्त पदार्थों में परमात्माको शक्तियां स्फुरित हो रहो हैं, इस भावकी सुन्दर कविता मुझे याद वाती हैं:--

विमल इन्हुकी विकाल किरणें प्रकास तेरा दिखा रही हैं। अनादि तेरी अनन्त माया जगतको लीला दिखा रही हैं॥ तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वह देख सकता है चन्द्रिकांको १ तुम्हारे हैंसनेकी घुनमें गदियां मिनाद करती ही जा रही हैं॥

तुम्हारे हैं सर्नकी घुनमं निर्देश निनाद करती ही जा रही हैं ॥

गुरुवी—यह कैसा सुन्दर भाव है! वस्तुत: ईर्वरका

ऐर्वर्य विश्वकी इन सव वस्तुजॉमें देखनेमें आता है। उसका

प्रतिविश्व सभी पदार्थों में मठकता है। वह एक है किन्तु अनेक
क्योंसे प्रकट हो रहा है इस बातके समफ छेनेपर हिन्दूपर्ममें

"तेतीस करोड़" देवता क्यों कहे जाते हैं, इस प्रश्नका उत्तर कुछ कठिन प्रतीत नहीं होता। ये देवता एक परमात्माके हो

वनैक रूप हैं। करोड़ने छिये सुरु संस्कृत-शब्द कोटि है।
कोटि शब्द वर्ग वा प्रकारके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है।

१९ आदित्य कहे जाते हैं, १९ रुद्ध, यहु, और देवताओंके राजा
इन्द १, और उत्यक्त हुई वस्तुमात्रके पित, खामी, प्रजापित १,
इस प्रकार मिळकर ३६ होते हैं। करोड़ 'कोटि'—देवता, इस

वाक्यका यह अर्थ है कि देवताओंकी कुळ संख्या ३२ है, अर्थान्

वे तेतीस प्रकारके हैं।

लड़के 'तेतीस करोड़ देवताओं' का यह अर्थ जानकर अव-म्मेमें हुए और उन्हें यह मालूम हुशा कि छोग इस विषयमें कितने अविभन्न हैं ! सब अपने अपने मनकी शंकाओंका समा धान गुरुवीसे करानेके लिये उत्सुक हुए ।

अंगणित≂तो गिने न द्वारं । निनाद्≕सन्द । स्फरित=पकट होसा । प्रतिदिन्ध=झसा ।

स्फुारत=प्रकट हाना । प्रातावन्थ=अया । स्मित=मुसक्यान । अनमिश=जवान ।

. [ 88 ]

त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव) रमाकान्त नामका एक चतुर छड़का था, उसने दूसरे दिन

धर्मापदेश गुरू होंते ही एकदम गुरुक्तीसे प्रश्न पूछा।

गुरुजी! हमारे धर्ममें शिव, विष्णु आदि जुदे जुदे देवता

बहुलाते हैं, इसका क्या कारण है ! गुरुती—यह अच्छा प्रश्न पूछा गया है | हम लोगोंमें कितने ही

गुरुता—यह अच्छा प्रश्न पूछा पाय है। देन जगान पर्याप ऐसे कहुर वैष्णव होते हैं कि तो "हिंदा" शब्दका भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें शिवका नाम हे हिंदा जाता है। इसी प्रकारसे बहुतसे ग्रीव भी विष्णुकी निन्दा करते हैं। यह बहुत

प्रकारस बहुतस शव मा (वर्ष्युका क्या क्या है) यह कुण सोटी वात हैं। मद्रास प्रांतमें कभी कभी अश्रम और सार्यसे शैव और वैप्पर्वोमें वहें भगड़े हुए थे। इसकारण जपने शास्त्रीमें

शिव और विष्णुको निन्दांके पिछले समयके मिलाये हुए रहोक सा गये हैं, उन्हें हमारे कितने ही जहानी मार्च शास्त्र समस्ते

हैं अब मैं तुम्हें इस संस्थानमें डोक टीक बात बतलाता हूं, पर विषय कुछ कठिन हैं, इसस्यि ध्यानपूर्वक सुनोः— कुछ समय पहले मैंने तुम्हारे सामने 'ईम्बर' शब्दकी व्याक्षा की थी, जो कदाचित तुम्हें याद होगी। "जिसमेंसे ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं. जिसमेंसे उत्पन्न होकर ज़ीते हैं. और जिसके प्रति जाते हैं. जिसमें प्रवेश करते हैं वह परमालमा है।"

गतिर्भर्ता प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । ...

थीमञ्जगबद्गीता अ० १ रहोक १८

इस व्याच्यामें परमेश्वरसम्बन्धी तीन वार्ते हैं (१) एक तो यह कि वह जगत्का छाटा है, और (१) दूसरी यह कि वह इसको रक्षा करता है, और (३) तीसरी यह कि वह इसका सद्दार करता है, अर्थात् अपनेमें मिछा छेता है। उत्पत्ति, रक्षण और सहार वा छ्य, इन तीन क्रियाओं को लेकर परमेश्वरके तीन कुए वर्णन करनेमें आते हैं:—

(१) एक ब्रह्मा, अर्थात् जिस परमेश्वरमेंसे यह विश्व बढ़ता है, उदित होता है और फळता है ।

(२) धूतरे विष्णु, वर्धात् जो परमेश्वर इस जगत्में आत्म-रुपसे प्रविष्ट हो इस जगतुकी रक्षा करता है। रक्षाके निर्मित्त वह अवतार भी छेता है।

(३) तीलरे इंद्र, अर्थात् जो परमातमा प्रख्यके तुकान और अधिके कपसे इस जगत्का संद्वार करता है, पर कितने ही कहते हैं कि यह जगत् स्वयं ही तुकानकर है, और यदि यह शान्त हो जाय तो जिसमें यह शान्त होता है वह पुक परमातमा ही है। इसिल्ये स्ट्रमा ही दूसरा नाम शिव है, वर्यात जो इंदार करता है, वही सुल भी देता है। फिर तुम्हें याद होगा कि नेदमें जो लिख है, वह सब वस्तुओं को जलाकर भरम कर बालती है, पर साथ ही साथ बर व्यापकारी अदि ही शिव है। शिव ही शिव ही शिव ही शिव ही शिव सिल्यों को सीधी ज्वाला वही शिवकी मृत्ति (शिव लिख्नू) है। अदिक्षी द्वाला के साथ पुर की काली-पीली लहें, वे ही शिवकी जलाजारी है, अदिक प्रधानकी नेदी (कुएड) यह शिवजीकी जलाजारी है, अदिक प्रधानकी नेदी (कुएड) यह शिवजीकी मृत्तिपर पड़नेवाला जलमा अमिरेक है। इस फ्कारसे वेदकी अदिवृत्ता ही, और स्त्री सिवजीकी मृत्तिपर पड़नेवाला जलमा अमिरेक है। इस फ्कारसे वेदकी अदिवृत्ता ही पुराणोंकी शिवजूना है, और स्त्री कारणसे जैवस्त्रमुंता ही पुराणोंकी शिवजूना है, और स्त्री कारणसे जैवस्त्रमुंत्रमें स्था लगानिकी इतनी महिमा है।

. स्रष्टा=रचनेवाछाः।

संहार=नाश :

## [ 89 ]

#### गणपति और माता

त्वंहि नः पिता वसो त्वं माता गतकतो ।

ऋग्वेद ।

अर्थाः है अनन्त और सर्वव्यापी ईश्वर । आप ही हमारे पिता और आप ही हमारी माता हो। कुछ दिन पहले गणपति-उत्सव हुआ था, उसके बाद नव-रात्रिके दिन काचे और फिर विजयादशमी तो कल हो चुकी है, इसलिये सबके मनमें गणपति, दुर्गा और राम-रावणके नाम रम रहे थे।

शुरुजी—वालको ! ब्रह्मा, विष्णु और रह (शिव), ये तीन बुदे जुदे देवता नहीं, पर एक ही इंश्वरके तीन विशेषण चा नाम हैं। यह तो तुमपर विदित ही है कि इन्तेंसे विष्णु और शिवकी पूजा तो होती हैं, पर क्या तुमने ब्ह्माकी पूजा होते हुए देखी हैं?

हरिछाल-नहीं महाराज! कहते हैं कि केवल अजमेरके पास पुष्कर नामक एक तालाव है, जिसके किनारे एक सुन्दर सफेद पत्थरकी ब्रह्माकी मृति है, जिसकी पूजा होती है।

गुरुजी---ठीक, पर मेरा कहना है कि तुम सबने थोड़े ही दिन पहले, ब्रह्माकी चा जिसके नाममें ब्रह्मा शब्द साता है, ऐसे एक देवताकी पूजा होती हुई देखी है और शायद तुममेंसे कितनोंहीने पूजा की होगी।

यह सुन सब बच्चे अच्छमोमें पड़ गये और इस वातको न समभनेके कारण एक दूसरेकी तरफ देखने लगे।

गुरुती—च्या तुमने योड़े ही दिन पहले गणपति-उत्सव नहीं किया था १ यह गणपति-पूजा श्रह्मा व ब्रह्मणस्पति, इस नामके देवताकी पूजा है। परमेश्वरकी स्तुति-वेदके मन्त्र, यही 'श्रह्म' शब्दका अर्थ है। हमारे श्रम्भियोंका मत है कि परमेश्वरकी स्तुतिद्वारा ही इस जगत्में हरेंक वस्तु उत्पन्न होती है और

बढ़ती है। इसकारण इस स्तुतिके देवता "ब्रह्मा" ही इस सृष्टिके कर्ता है। उनका बड़ा नाम 'प्रह्मणस्पति' ( अर्थात् ब्रह्मा—स्तुति-रूपी वाणीके-पति, देवता ) है। इन ब्रह्मणस्पतिको वेदमें एक जगह 'गणोंका पति, गणपति,ऐसा विशेषण लगाया है, इसल्बिये ब्रह्मणस्पति गणपति कहलाये । ( गण=समृह ) अर्थात् ईश्वरके स्तुतिरूपी वेद-मन्त्रोंके जो समूह—गण—उनके पति वे गणपति हैं। ईश्वरकी स्तुति करनेमें सब विझोंका नाग्न होता है, इसलिये हर एक शुभ काम करनेके पहले गणपतिका पूजन वा स्मरण करनेमें आता है। पुस्तकमें भी पहले 'श्रीगणेशाय नमः' अर्थात् श्रीगणपतिको नमस्कार, यह लिखा जाता है। यात्रामें जानेपर उन्होंका स्मरण किया जाता है, और विवाह, जनेऊ आदि शुभ प्रसङ्गोपर गणपतिकी स्थापनाके पश्चात् सव काम शुरू होता हैं। वाणीके पति ब्रह्मणस्पति विद्याके देवता हैं। अतएव गण-पति भी विद्याके देवता हैं। इसकारण जब हम वचोंको पाठ-शालामें विदलाते हैं, तब हम विशेषहपसे गणपतिहीका समस्य करते हैं।

हरिळाल-गुरुती ! इसका निष्कर्ष यह है कि विद्याके देवताका समरण करनेसे सब विद्या नष्ट होते हैं/। अब कितना सन्दर भाव है !

गुर्देजी— टीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि ध्रयतकी स्तुति करें और विद्या पढ़ें तो सब तरहकी अड़वमें दूर हो जाती हैं।

अब दूसरी बात सुनो । नवरात्रिमें देवीकी पूजा हुई थी।

वह देवी तो परमेश्वरकी विश्वमें माजमान शक्ति है। उससे यह समस्त जगन् उत्पन्न हुआ है। इसलिये उसे हम 'अम्बिका' अथवा "माताजी" भी कहते हैं। उस परमेश्वरकी शक्ति तीन तरहकी है—एक तो विद्या, जिसे 'सरस्वती' कहते हैं, जो इस विश्वमें नदीको मांति बहती रहती है। दूसरी इस विश्वमें फैली हुई सुन्दरता है, जो ईश्वरका चिन्ह है, जिसके कारण हमें ईश्वरका भान होता है, इस खरूपको 'लक्ष्मी' कहते हैं । इसके सिवाय इस विश्वमें सुन्दरताके साथ जो विकराल रूप देखनेमें आता है, जो ईश्वरकी प्रचण्ड शक्ति सब पदार्थीका सक्षण करती है, वह उसकी तीसरी शक्ति है। 🕟 .

ं बालको ! बतलाओं कि यह कौनसी शक्ति है जो सारे पदार्थीको भक्षण करती है ? A. . . . 2. 1

हरिलाज—काल।

गुरुवी - टीक । तो सब जगत्को भक्षण करनेके छिये मुह फाड़कर खड़ी हुई इस प्रभुको तीसरी शक्तिका नाम 'काली' वा 'चण्डी' है, किन्तु जैसे स्द्र शिवरूप भी हैं वैसे ही 'काली' भी भौरी हैं ( गोरे शिवको पत्ती, मङ्गळकारी परमेश्वरकी श्वेत 

इस प्रकार महाकाछी, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन प्रमुकी शक्तिके रूप हुए। और ये शिव वा रुद्ध, विष्णु और त्रह्मां, इन तीनोंकी तीन शक्तियां कही जाती हैं। ब्रह्मा, यह वाणीके देवता और उनकी शक्ति सरस्रती वाणीकी देवी हैं।

जगत्में ज्यास विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीजी हैं। वे सुन्द्रताकी

मृष्टि हैं। और संहार करनेवार्ट ईश्वर वह वा महाकालेश्वर, उनकी पत्नी महाकाळी सत्र पदार्थाका मक्षण करनेवाळी शक्ति हैं।

हरिलाल मुगुस्ती ! महाकालीको सिंह वा ज्यावपर विठाते हैं। इसका कदाचित् यह कारण हो सकता है कि वे सबका अक्षण करनेवाली शक्ति हैं।

गुरुवी - ठीक यही बात है। और सरस्तीको हंसपर बिठाते हैं। कवि छोग कहते हैं कि हंस मोती चुनता है, दूस और पानीको जुना कर उसमेंसे दूस पी छेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार सरस्तती अथवा बिद्या, जो क्स्तु छुन्दर और सरय होती है, उसका प्रहण करती हैं और जो खोटी और मैछी होती है, उसे छोड़ देती हैं। लक्ष्मीजीका गण उस्लू भी है, जिसका अर्थ यह है कि केवल स्ट्रमीडीके उपासक धनके मद्में अन्वे हुए रहते हैं।

निक्वं=सार | आजमान=प्रकाशमान ।

[ ; sc ,]

#### अवतार

गुरुजी-नालको ! उस वालपुस्तकमें 'चन्द्रमा' की कविता है, क्या वह तुम्हें याद है ?

बहुताँको वह मधुर कविता याद थी, स्तिष्ठिये उनमेंसे एक बोला:— स्माकान्त- गुरुती ! में बोर्ह्गा-

भाई मोहि बचा प्यारो दे री बच्चा प्यारो दे री नाई मोहि बच्चा प्यारो दे री नौ ठल तारे दीन गामने गोदिन मर दे री

माई नीहि वन्दा प्यारी दे री? बालको यह कड़ी गाँद। गुरुतीने कहा—"वस, अब यह कड़ी कि वह बाद्यमोको गोदोमें रखंकर उससे खेलना क्यों साहता सारि

ं स्त्रीतिष्ठाल चानुमा पंत्र वर्ड्ड हो मनोहर वस्तु है। गुरुता—क्षो कहो, यदि हैस्वर मी तुम्हारे संमीप हो तो तुन्हें बच्छा क्षो वा नहीं ?

राधाकाल क्यों ने अंद्या को ? यदि वह देख पड़े और इसके साय बातबीत हो सके तो कैसा अच्छा हो ?

गुरुजी-विचारबन्द्र ! तुम स्या कहते हो ?

विवासनम् —जोराबाकानः कहता है, शेक ही है, पर देश्वर किस रीतिसे देखा जा सकता है, उसके साथ बातबीत कैसे हो सकती है? वह कुछ इस मैज वा इस बुझके सहुश नहीं, जिसे हम अपनी दृष्टिसे देख सर्के और बातबीत कर सर्के ।

गुरुक्त-डीक, अब मेरे दूसरे प्रश्नका उत्तर हो । ईश्वर कहाँ रहेता होगा ? अपने पास वा दूर ?

विचारचन्न-वह हमारे समीप बीर हमेंसे दूर भी रहता है, दूरसे दूर तारोंमें बीर समीपसे समीप हमारे हदयमें उसका बास है। कवि दलपतरायकी सुन्दर कविताका यही भाव है:— आस पास अरकाझ गहै, अन्तर गहैं आशास । पात पातमें पाइवे, विश्व पतिको शस ॥ सर्वत: पाणिपार तत्त्वपैतो अर्थ सिरो मुख्य । सर्वत: पाणिपार तत्त्वपैतो अर्थ सिरो मुख्य । सर्वत: पुतिमल्लोके सर्वयाष्ट्रल विष्यति ॥

गीता अ० १२ श्लो० १

( अर्थ ) उसके सब ओर हाय पैर हैं, सब ओर आँब, सिर और मुंह हैं, सब ओर फान हैं, और वही हस छोकमें सबको ज्याप रहा है।

> इंग्रानास्य मिद **१**९ सर्वं गत्तिब्न्य जगतां जगत् यर्जवेद स**० ४०**मन्त्र १

अर्थ — इस संसारमें ऐसा कोई स्वान वा वस्तु नहीं है, जहां इंत्रर व्यास नहीं | सर्वत्र ईरवर व्यापक है | ग्रह्मी — तो वह क्यों नहीं देख पहता !

विचारचन्द्र-कारण यह कि उसका शरीर नहीं।

गुरुजी-गरीर हो तो क्या वह देखनेमें आवे ? विचारवन्द्र-हां महाराज ।

युरुजी--लेकिन मेरा तो शरीर है ही, मैं तुम्हें-कहां, नजर

भाता है ?

विचारचन्द्र--- यह आप दिवाई तो दे रहे हैं। गुरुजी--- यह तो सेरा शरीर दिवाई देता है। विचारचन्द्र--- छेकिन शरीसमें आप हैं न ! गुरुवी—तो, इसी प्रकार समम्मे कि इस विश्वकर्षी शरीरमें भी ईवर निवास करता है और इसिल्ये वह दूरसे दूर रहता हुआ हमारे समीपसे समीप है। उसका समीप आना ही उसका अवतार, अर्थात् नीचे उतरकर आमा है। किन्तु इस विश्वमें उतरकर आना तो उसका सामान्य अवतार है, पर इसके सिवा उसके कितमें ही विशेष अवतार मो होते हैं। प्रभु इस विश्वकें कप कणमें ब्यास है, तथापि हमारे ऐसे साधारण मनुष्य उसे देस नहीं सकते, लेकित अब वह असुक पदाय में बा असुक मुच्यमें प्रकट होता है, तब हम उसे सुरुत पहंचान

सकते हैं । चुक्षीलाल-गुरुजी, वे पदार्थ वा मतुष्य कहां होंगे, जिसमें हम प्रमुक्ता अवतार देख सकें ?

गुरुजी - इस विश्वमें जो जो वस्तु सुन्दर, प्रतापी और कर्त्याणकारी तथा अट्टूत शक्तिवाली हों, उन सभीमें।

चुनीलाल—तो नगत्के सभी बड़े बड़े पुरुषोमें प्रभुका अव-तार है !

गुरुजी हां।

विचारकन् लेकिन उनमें तो बहुतसे दुष्ट पुरुष भी होते हैं।

शुरुओं—ठीक, लेकिन पुष्टतामें चड़प्पन नहीं। बढ़प्पन कान्त्के कल्याण करनेमें हैं। अपने न्यायसे, बानसे, वेमसे, डज्देशसे इत्यादि बहुत रीतिसे जो दुनियांपर उपकार करते हैं, उनमें इत्यरका अवतार समक्षना चाहिये। इंस्वरकुछ केंचे आकाशमें वडा हुसा इस अन्त्वको नहीं चलाता,यह तो हमारे अन्दर बसकर धाम करता है। भगवर्गीतामें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब अब धर्ममा ताल तीना है और अध्ये उठ खड़ा होता है, नव नव में सहकुरगेंके ध्याण करनेके लिये और दुष्टोंका नाश परनेके लिये, और इस गीतिक धर्ममा कि स्थापन करनेके लिये भगवार लेना हैं। उस समार में महुष्य-लीला करता हुआ दिखार पहना है।

जामन्का रहाण करना —यह काम चिट्छू भगवानका है। दसकारण प्राय: विच्छुक ही अवतार माने जाते हैं। ऐसे अव-तार दस अवया ( दूसरी सं क्यांक अनुनार ) जीवीस कहें गये हैं। उनमेंसे रिजने ही नो परमेश्यरके स्वस्थ समकानेके लिये बनायें हुए इप्पन हैं, जैसे कुमांचतार । कडूआ जैसे अपने अङ्गको मीतर कॉच मेना है और किर फीजा देता हैं, उसी प्रकारसे परमानमा भी एक्टिम्सी अङ्गको अपनेहींसे से कुमित कर लेता है और किर उसे फीजा देता हैं। कितने हो अवता मान्की दियों सिक्त जान देनेवाने महापुरण हैं, जैसे स्वयम्बेय, करिक बुद । कितने ही दुएंका हमन कर जानको रहा करनेके लिये हैं, जैसे तरिब हैं, परसुराम, राम और कहिन, और कितने ही मान और रहाण दोनोहीके निर्मित होते हैं, जैसे रुप्य हैं।



#### [ 39 ]...

#### राम और कृष्ण

ं अक्तोंकी ब्रिसिकाया पूर्ण करनेके लिये प्रसु अपनी सायासे कीलासय शरीर धारण किये हुए दिलाई देते हैं। जैसाकि गीतामें लिखा है :—

अजोऽपि सन्नव्ययास्मा भृतानामीश्वरोऽपि सन्
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्सयायया ॥

ां गीता अ० ८ वलो ० ६

अर्थ — में सर्व प्राणियोंका स्वामी और कमारहित हूं। यंचपि मेरे सक्वापी आत्मस्वरूपमें कमी भी विकार नहीं होता, तंचापि अपनी ही प्रकृतिमें अधिष्ठित होकर में अपनी मायासे जन्म लिया करता हूं।

िविष्णुके सर्व अवतारोंमें राम और कृष्णु, वे दो अवतार पुरुष नितें जाते हैं। नारायण, वासुदेव इत्यादि नामोंसे भी विष्णुका भजन होता है, किस्तु चैष्णुव पत्यका अधिक भाग राम अथवा कृष्णुके नामहीसे विष्णुका भजन करता है।

वसुरेवके पुत्र वासुरेव — कृष्ण इस प्रकारका एक अर्थ है। किन्तु ईश्वररूपसे जब इसका अर्थ प्रहण करना होता है, तब प्राणमावमें वसनेवाला, प्राणमावको वसानेवाला, और उसमें दीसिमान, प्रकाशमान परमारना, यही इस वासुरेव शब्दका अर्थ होता है।

· · राम-प्राणिमात्रमें रमणं करनेवाले और उसे रमानेवाले प्रभुका नाम राम है। राम दशस्य राजाके पुत्र और सीताके पति थे। यह तो उनका स्थूल अवतार रूप था। उस अवतारका चरित्र तुम सबने बहुत बार पड़ा और सुना होगा, किन्त उस अमृतको पीकर किसे परितृप्ति होती है? अतपव हम उस चरित्रका स क्षेपमें फिर स्मरण करें। रामावतारमें रहेकर प्रभुने पिताके वचनका पालन किया । भरतको राजसि हासन सींपकर स्वयं सीता और लक्ष्मणके साथ वे वनमें गये। जब रावण सीताको पञ्चवटीसे हे गया, तब उनकी खोजमें वे दक्षिणकी ओर चले, जहां सुप्रोव और हर्नुमानके साथ उनकी मैत्री हुई। हनुमान सोताजीकी खोजके लिये भेजे गये। वे समुद्र पार कर लङ्कार्मे पहुंचे, जहां अशोकवाटिकार्मे, रात-दिन निरन्तर रामनामकी रहना करती हुई सीतानीको उन्होंने देखा। उनसे मिलकर हनुमान पीले लौटे और सीतांजीका सारा वृत्तान्त रामको कहं सुनाया । समुद्रपर पुंल वीधकर राम अपनी वानर सेनाके साथ लङ्कामें उतरे, रावणके साथ युद्ध किया, रावणको मारा, रावणके आई विभीषणको अहाँपर विद्याया और सीतांको छे अयोध्याको वापिस आये। वहाँ न्यायसे और प्रजाको सुखी रखकर उन्होंने राज्य किया, और समय पानेपर वे स्वधामकी और प्रस्थित हुए। एक वचन, एक पत्नीत्रत, घैटर्य, न्याय और प्रजारजन, इन गुणोंके लिये रामाव-· कृष्ण-जंब कभी धर्मकी अवनेति और अधर्मको उत्थान

होता है, तथ साधु पुरुषोंकी रक्षाके लिये और दुष्ट पुरुषोंके विनाशके लिये जिलने अवतार लिया, उस प्रमुका नाम कृष्ण है। उनके अवतारसम्बन्धो जीवनके तीन भाग हैं-एक तो गोकुलके कृष्ण, दूसरा द्वारिकाके कृष्ण, और तीसरा अर्जुनके सखाः कुरुक्षेत्रके युद्धमें उनका सारधो वनना और ऐसी विषम अवस्थामें उन्हें उपदेश देना। परमातमाकी सन्ही मकि जैसी गोपियोंके प्रेममें थी वैसी ऋषियोंके यहमें भी न थी, जैसी खियोंमें थी बैसो पुरुषोंमें न थो, जो अनेक देवताओं की उपासनासे उत्पन्न नहीं हो सकती थी वह अतत्य अस्ति एक प्रभन्ने शरणागत होनेहीसे हुई । गोकुलमें श्रीकृष्णुजी १६ वष • की आयुत्क रहे। उत्ने समयमें वहांके बोप और गोपियोंके साथ अनेक प्रकारकी बाललीला करते रहे, जिसको रासलीला भी कहते हैं। यथा-गाना, बजाना, खेळना, कुदना, नासना और स्वांग बनाकर हसी वगैरहसे विनोद करना और मल्ल-कण्ती आदि व्यायाम करना, गो चराना आदि यही गोकुछ-लौलाके उपदेश हैं । झारिकामें राज्य स्थापित कर यदुवंशियों-की राज-सत्ता चहुं और फैलायी, अपने गृहस्थाश्रमके धर्मीका पालन किया, करासन्ध आदि अन्यायी राजाओंको मारकर अनेक राजाओंको बन्दीगृहसे छुड़ाया इत्यादि, ये सव वसान्त क्रणके द्वारिकाके राजजीवनके हैं। पांडवाँके साथ सम्बन्ध और स्तेहके कारण युधिष्ठिरके राजस्ययक्षमें मेहमानोंके पाद-प्रशा-लनका काम विनयमावले आपने अपने ऊपर लिया। कौरव-पांडवोंके युद्धके पूर्व, जहांतक हो सके युद्ध न हो तो अच्छा. ऐसा विवार ठानकर दुर्योघनको समभाने वे स्वयं गये। दुर्यो भनने न माना, युद्धकी तैथारियां हुई ।

दोनों सेनायें एक दूसरेके सम्मुख सजधजकर तैयार हुई, रुप्ण अर्जुनके सारधी यने। किन्तु जिस घड़ी उन्होंने अर्जुनका रथ कौरव सेनाके सामने लाकर खड़ा किया, त्योंही शर्जन अपने वन्य-वान्धवोंको, वृद्ध गुरु और खजनोंको युद्धके लिये उद्यत देख गुद्रसे पराङ् मुख होने लगे। उनकी छाती कांप उठी, धनुष हाथसे गिर पडा, शरीरमें पसीना छट निकला। वे कृष्णुसे हाथ जोड़कर पूछने लगे, "भगवन्! इन सगे-सम्बन्धियोंके सामने शक्त कैसे उठाया जाय ? उठाऊ तो पाप होगा, कुटुम्बका क्षय होगा, और लड़कर भी में जीत् गा ही, इस वातका भी मुझे कुछ भरोसा नहीं ! अतः जैसा तुम कहो, वैसा करू । बना मैं छड़ वान लड़ ? मुझे तो कुछ भी नहीं सुभा पड़ता। उस समय श्रीकृष्णाने अर्जुनको एक ऐसा विशास उपदेश दिया कि जिसमें सब धर्मीका समावेश हो जाता है। वह उपदेश भगवद्गीताके नामसे प्रसिद्ध हैं और हिन्दूप्रमंके सभी आवार्य और गुरुओंने, चाहे वे श्रीव अथवा वैण्एव हों, इसका वहुत ही आदर किया है। इसमें जानगोन, भक्तियोग और कमेयोगका संक्षेपमें बड़ी अच्छी रीतिसे वर्णन किया गया है। यूरोप, अमेरिका आदि देशोंके भी बिद्धान लोग इसको बढ़े प्रोमसे पढ़ते हैं, इनलिये समस्त संसारमें ही गीताकी ख्याति ही गई है।

हिन्दू छोग तो श्रीमङ्कगबद्गोताको बेद और उर्धानपत्रोका सार मानते हैं। और आधर्य यह है कि मतुष्य जितना गीता का मनन करता है, उतना ही अधिक उसको नये झानका अनु- भव होता रहता है। इसीखिये भिन्न मिन्न लोगोंने इसपर इंतारों ही टीकार्य रची हैं। यह समी टीकार्य अपने अपने डंगकी हैं, किन्तु वर्षमान समयमें जो टीका "बोता रहस्य" के नामसे प्रसिद्ध हिन्दूकर्म-तत्ववेचा और देवनेता लोकमान्य पण्डित बालमङ्गाप्त तिलकद्वारा यवाई गई है, वह तो एक अहुत टोका बनी है। प्रत्येक हिन्दूका परम कलंड्य है कि गीताकी एक प्रति, अपने पास नवस्य रखे और संसारमें भी गीताका प्रचार करे तथा कराये।

· [ 20 ]

## चार पुरुषार्थ

गुरुजी—वालको ! प्रारम्ममें निश्चय की हुई अपने धर्मकी ज्याल्या तो तुम्हें याद होगी ?

परमेश्वरको समस्ता, उसका भवन करना, उसके श्र्वा युसार काम करना जिससे वर्गनी और सबको आत्माका भवा हो—श्वका नाम 'धर्म' है। बिन्यू समें गरमेश्वरके समस्ते और मजनेके किये उसका सहय केसा माना नया है, यह में बत्जा पूका है। परमेश्वर केसे कमें करनेले प्रसन्न रहता है, इस विषयमें अब योहा विचार करें।

सुवोध की काम किये वार्य कि ईश्वर प्रकल रहे? यिह यह आप मुम्मसे पूठे' तो मैं यह कहूंगा कि नीतिके अनुसार अवहार करनेसे ईश्वर सन्दुष्ट होता है। गुरुजी-तो नीति क्या है ?

सुवोध—सच वोलना, विश्वासपात्र वनना, किसीका भला करना, इत्यादि ।

गुरुती—ठीक, इस विपयपर आगे चलकर और विशेष विचार करेंगे। किन्तु इसके साथ कोई तुमसे यह पूछे कि कमाना भटा है वा दुरा, तो तुम क्या कहोंगे?

सुवोध—कमाना भला ही हैं, उद्योग करना और पैसा कमाना, ये वातें प्रामाणिकताके साथ होनी चाहिये।

गुरुजी—यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्या धन कमाकर सुख भोगना चाहिये वा नहीं, तो तुम क्या कहोंगे ?

सुवोध—वेशक, सुख भोगना उचित है, किन्तु निक्समी ख कर, धनोपाईनके विना, सुख भोगना ठीक नहीं और न पेश-आराम ही करना उचित है।

गुरुजी—फिर कोई यदि तुमसे पूछे कि क्या अर्थोपार्जन और सुखोपमोगके साथ ईश्वर मक्ति और कुछ परलोकका विचार करना उचित है वा नहीं, तो तुम क्या कहोंगे ?

सुवोध—महाराज! यह तो उचित ही है।

गुरुजी—अव सुनो, तुम आज हिन्दू यमे शास्त्रके एक वड़े सिद्धान्तको साधारणं विचार करते करते सीख गये। वह यह कि चार पुरुपार्थीके सिद्ध करने और यथासम्मव इन चारोंका एक दूसरेके साथ मेळ करनेमें महुष्पके जन्मको सार्थक्य वा प्रयोजन हैं। वे पुरुपार्थ धर्म, जयं, काम और मोक्ष हैं।

(१) धर्म-अर्थात् नीतिनियम, यह करना चाहिये, यह न

करवा चाहिये, इस तरहकी आहार्ये, जिनपर जन-समाज स्थित है।

- (२) अर्थ-अर्थात् धम, जिसके उपार्जनमें मनुष्य दिन-शत दौहता फिरता है।
  - (३) काम-अर्थात् कमानाः, सुखोपमोगसी इच्छा ।
- (२) मोच्च मधान क्यान हिन्दा। इस संसार्ध इस जिन महान, इ.स और पापसे परिवेष्टित हैं. उनसे सूटना ही मोस है।

वीरेन्द्र- गुरुवर ! क्या इस धर्मानुसार चलनेसे पाप और दुःखसे न इट सकेंगे !

्युरुवी नवाश्य छूट सब्तेंगे, यदि हम धर्म ग्राव्यको विवारण व्याप्तें सामकर त्यस्तुवार वर्णे तो छूटना सम्भव है। यदि धर्म व्यावा नीतिनिवर्माको है। हम समक्ष्यर देह रहें और पर-क्षित्रसको बचार और उसको स्रीक्ष स्टबादि बड़े वड़े विषय छोड़ हैं तो ग्रीक्ष के सामक बढ़े हैं हम स्वावा स्तुष्प अधित व्याप सुत्रम्य अधित व्याप हो सामका वाहियों। स्तावियों हिन्दू अर्मग्राल्यों अर्मिक त्याप तो सामका वाहियों। स्तावियों हिन्दू अर्मग्राल्यों अर्मिक त्याप तो सामका वाहियों।

वरित्म मुख्येव ! तो यह चौया पुरुषाय सबसे उत्तास है।
गुरुजो-हो, किन्तु वह पहले पुरुषायों के बिना हो नहीं
सकता। परमेश्वरको मक्ति परमेश्वरका हान, चर्म और नीतिक किना हो नहीं सकती। स्वित्तिय प्रमं सबका शाधार है। अर्थ और काम, वे नो पुरुषाय हैं स्वीकि वैसा कमाने और सुक्षोपभोग करनेसे परमेश्वर नाराज नहीं होता—तथापि । दोनोंको घर्म और मोक्षके अधीन रखना चाहिये।

निरुवर्मा=उद्यमरहित-कुछ कार्य न करना । उपार्जन-कमाना । परिवेषित-क्ष्म

परिवेष्टित-अधा हुआ।

[ २१ ]

## चार वर्ण (१)

गुरुजी—चालको ! तुम इतना तो समक्ष गये होंगे कि जब हम धर्म, अर्थ , काम और मोक्ष, इन चारोंको लक्ष्यमें रखकर चलेंगे, तभी हमारा जीवन पूर्णक्ष्यसे सार्थक होगा । लेकिन यदि कोई तुमसे पूछे कि धर्म क्या वस्तु है, धनका कैसे उपार्जन करना चाहिये, सुखोपभोग कैसे करना चाहिये, ईश्चरका अनुभव किस रोतिसे होगा, इत्यादि, तो तुम क्या उत्तर होंगे ?

आनन्द्र—हम कुछ योड़ी बात कह सकते हैं, किन्तु इन प्रश्लोंका यथोचित उत्तर हम न दे सकेंगे। विद्याके पढ़े विना ये सब बातें ठीक ठीक समक्तमें नहीं आर्ती।

गुरुजी—टीक, विचा हो उन पुरुपार्थोंकी सिद्धिका मूळ है। विद्याके विना कुछ भी नहीं हो सकता, इसिंख्ये देशमें बहुतसी पाठ्यालायं, ग्रिक्षक और उपदेशक होने चाहिये।

लेकिन बालको,-ईश्वर न करे ऐसा हो-मान लो, इसी क्षण हमारी पाठशालामें लुटेरे अकस्मात् आ घुसें तो ?

्सूर्यद्वेव-पर लुटेरे कैसे आ सकते हैं, राजा हमारी रक्षा

करता है। उसके नियत किये हुए पुलिस-विमा्गका यह कर्त्तन्य है कि वह छुटेरोंकी पकड़े और सजा करावे।

गुरुवी—पर यदि छुटेरे शस्त्र छेकर मारने आवें तो ? सुरुवेदेव—ज्ञहांतक हो सके उन्हें पकड़ना चाहिये, नहीं तो फिर मारना चाहिये।

गुरुजी—ठोक, तो इतना ध्यानमें रखो कि जन-समाजमें जैसे विद्वान गुरु और उपदेशकांके एक वर्गको आवश्यकता है, वैसे ही प्रजाको रक्षा करवेवालोंका दूचरा वर्ग होना चाहिये। लेकिन यह कही कि पाठशालांक गुरु और पुलिस-विभागके

लंकन यह कहा कि पाठ्यालाक गुरु और पुलिस-विभागक निर्वाहके लिये धन चाहिये, वह कहांसे मिले? चन्द्रकान्त—(विचारकर) संस्कार हमारे पाससे जो कर

चन्द्रकोन्त यदि हम पड़े और उद्योग करें तो क्या हमें अपने प्रतापी राजाकी छत्रच्छायामें यसकर धनोपार्शन नहीं कर सकते ?

गुरुजी—सुम्हारा उत्तर एक तरहसे ठोक है, लेकिन यदि लोग क्रेयल कर देकर वैठ रहें और राजा सिक रखामात्र करें तो इतनेसे क्या यहें यहे विद्यालय, शौषधालय, रेल, प्रमेशालायें इत्यादि जो सार्वजनिक हित और आरामके लिये अनेक साधन चाहियें, वे पूरे पड़ सकते हैं? हममेंसे कितने ही खेतोंमें सुधार कर, नये नये कला कोग्रल निकालकर, तथा देशपरदेशमें ज्यापार चलाकर यदि खूब धनोपार्जन करें और उस अनका लोगोंकी मलाईमें उपयोग हो, तमी हम सुखंसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिये जन-समाजमें इस तरहका काम करने-वाले कितने ट्री धनवान और धन कमानेवाले पुरुष अवस्य होने चाहिये। यह जन-समाजका तीसरा वग है।

अब यह कहो—ये धनवान छोन तो धन पैदा करते हैं, पर दुनियामें यदि मजदूर हो न हों तो क्या धन पैदा हो सकता है?

रमानाथ-नहीं। मैं एक बार बढ़े बड़े कारकानोंमें गया था। वहां मैंने मजदूरोंके कुएडके कुएड देखे। वे ही लोग करोड़ों रुपयोंका सामान बना रहे थे।

गुरुनी—डीक, मजदूर जन-समाजका चौथा धर्म है। पर यह ध्यानमें रजना चाहिये कि यदि छोहेंके डाउने और विज्ञलीके पैदा करनेकी बिद्या सिखानेवाछे परिस्तृत न हों, रक्षा करनेके छिये कोई राजा न हो और कारखानोंके धनवान मालिक भी न हों, तो विचार मजदूरोंको जीविका भी गुक्कियों। इसल्पि सन्धुच जन्-समाजमें इन चारों वर्गीकी जायश्यकता है।

अतएव हिन्दू-धर्मशास्त्रकारोंने जन-समाजके चार वर्ग बनाये हैं, जो 'वर्ष' कहळाते हैं। ये चार वर्ण इस प्रकारते हैं—

- (१) ज्ञाह्मण्—जिनका विशेष काम विद्या पढ़ना, पढ़ाना और धर्मका उपदेश करना है।
- (२) च्लिप जिनका विशेष काम प्रजाकी रक्षा करना और युद्धमें छड़ना है।
- (३) वैंश्य--जिनका विशेष काम खेती, पशुपालन और ज्यापार आदि साधनींसे धन उत्पन्न करना है।

(४) शृद्ध-जिनका विशेष काम मजदूरी करना और सेवा करना है।

सार्वनानिक=समीके डिग्रे, वा ससीसे सम्बन्ध रखनेवाला । जनसमाज=मनुष्योंका ससुदाय ।

> [ २२ ] चार वर्ण (२).

प्रवताध-गुरुवी कहते हैं कि प्राचीन समयमें हमारा समाव एक रूप था और फिर काळान्तरमें उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरुव और शह, ये बार विभाग पड़ गये, यह क्या सच हैं  $\Sigma$ 

देयदत्त — किन्तु, गुरुजी, कहते हैं कि वेदमें यह कहा गया है कि प्राप्तण मुख है, श्रिय बाहु है, वैश्य लांध है, और शूद्र पैर है। इसका अर्थ पना है?

गुरुजी—स्तका वर्ष तुम नहीं समझे। इसका अर्थ यह नहीं कि इन्हें एक दूसरेसे जुदा समफाना चाहिये, इसके विवरीत इसका वर्ष तो यह है कि सब एक ही महापुरुप परमात्माके अवयव हैं। एक शरीरमें एक अवयव चाहे ऊँचे स्थानपर हो वा नीचे स्थानगर हो, लेकिन इसकारण किसीको निकममा न समफता चाहिये, परिक उसे एक ही परमेश्वरके शरीरके अव-यवके समान टेलना चाहिये।

चन्द्रशेलर—(अश्वर्षक साम) तो गुरुजी! ऐसा शर्थ करना चाहिये कि ये सब वर्ण एक हैं, किन्तु क्षेत्र तो ऐसा शर्थ करते हैं कि सब जुदे जुदे हैं। वैसा अज्ञान!

गुरुडी—यथार्थ है। तुम ही विचारो, कि यदि ऐसा न होतां तो यह बात पुरुरसूक्तमें—डो मुल्यवया परमात्माके ही विषयमें है—किस लिये रखी झातो? किन्तु तुम्हारी समभ्में कुछ फेर रहा है, इसे में निकालना चाहता है। सब एक नहीं, किन्तु सब मिलकर एक हैं—सब एक शरीरके अवयव है।

देवदत-गुरुजी! तो हिन्दू-धर्मके अनुसार जन्मसे कोई वर्ण अंचा नहीं !

गुरुत्री—धर्मानुसार नहीं है। अपनी योग्यताके कारण लोकर्मे वे अंचे नीचे गिने जायं, किन्तु धर्म तो यही मानंता है कि चे सब एक ही प्रमात्माके अवयन हैं। और इसकारण

·-

वेदसन्त्र हमें कहता है कि आह्यों, तुम्हारेसें ऊच तीचके भेर अपने कामके अनुसार पड़ गये हैं, पर यह ससम्भ छो कि सब पक्त ही महापुरुरके अंग हैं। (यह सुन, उहे सुदे बजेंके होते हुए मी सब विशाधियोंका जब केनका अभिमान जाता रहा।)

हरिळाळ - गुरुकी ! अव मेरा सिर्फ एक वातका प्रश्न है। हिन्दू-धर्म-शास्त्रके अनुसार च्या ब्राह्मण-कुळमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण होता है अथवा विद्वान और विद्या पढ़ानेवाला ब्राह्मण है ?

गुरुजी—मूरुमें तो कर्म और गुणके अनुसार ही विभाग एड़े थे, अर्थात् भन्धेके कारण जन-साधारणमें विभाग एड़े। किन्तु सारा जन-समाज एक ही अन्वेषर आहड़ होकर देशका हित विभाइता है, जैसे बौदकारुमें हजारों स्त्री-पुरुष विना इन्छ विचारे मिक्षु और सिक्षुणी वन गये।

क्योंकि उसके पहले लोग सांसारिक भोगमें वह आसक और म्रांचित हो गये थे, इसिल्ये सुदको बैराम्यम्भात उपदेश देनेकी आवश्यकता पड़ी। परन्तु इसको अन्तिम परिणांम यह हुआ कि जो सम्राद्व स्मार्ग्यका स्थापित किया हुआ चक्रवचीं राज्य, समस्त भारतवर्षके उपरान्त वाहरके देशोंमें, यथा पश्चिममें काडुल, देरान, यलस, सुखारा और पूर्वमें जावा, सुमानासक केल गया था, यह उसके पौच सम्राद्व अहोकके पश्चात्, इसी बैराम्यके कारण, छिल्ल भिक्त हो गया। क्योंकि इस बैराम्यमय उपदेशके कारण लोग वहुत अधिक स्वांचार्य बैराम्य लेने लग गये थे। यहांतक कि सम्राद्व अशोकके सम्वर्में जनके अधिकांध माई और पुत्र भी संन्यासी हो गये थे। किन्तु-एक उत्तर फळ यह भी हुआ कि समाद ब्योक्त की सहायताले लासोंकी संख्यामें बौद्ध-मिश्रुकांने भारतवर्षसे बाहर दाकर चीन जापानतक यौद्ध घर्मका त्रकार किया। उसी प्रकारके भगावसे अवतक भी भारतवर्षके वाहर छ५ [पैताजीस ] कोटि बौद्ध लोग वस रहे हैं, जो अगारे ही हिन्दू भाई हैं, यह हमारे लिये वहें गौरवको बात है। इस समय भी प्राचीन समयके अनेक कार्य समार्टोकी तरह बौदकालके इन कन्द्रगुत और अगोक बादि समार्टोकी हम लोग आद्रसहित वाद करते रहते हैं। किन्तु लेद हैं कि राजकुलोंसे छोड़ी अवस्थामें ही वैराजक सबार होनेसे सारतवर्षकी राजनीतिक स्थित इतरी होन हो मई कि वीदकालके फबाद कोई कक्षवर्षी समाद हिन्दुओंमें अवतक वहीं हो सका है।

वाप दारोंका यन्त्रा सरस्तासे सीखा जा सकता है और अवमें प्रदोगता सुराम रीतिसे मिल जातो है, दरस्त्रिये यह साधारण नियम बना दिया गया कि हर एक अपने कुलके प्रन्ये ही किया करें ! परन्तु इस नियमके, ग्रुच और कमार्क सुराम, विपरीत इष्टान्त भी होते थे ! किश्वासित्र सुन्निय होते हुए मी तरफे उताससे माहक हो गये ! क्यम पेळूप मूहर ए, किन्तु उनको घामिकेता देल आहुष्याने उन्हें अपने मण्डलमें छे खिया या, जानकृति पौचायण नामका एक ब्रुट्ट राजा भी अधु-बान मान कर सकता था ।

वाल्मीकि व्यास आदि अनेक ऋषिगणकी उत्पत्तिका

सम्बन्ध शुद्रकुळसे उत्पन्न होनेपर भी वे अपने ज्ञानके कारण श्राह्मण वत गये थे। ऐसे अनेक इष्टान्त हमारी प्राचीन पुस्तकोंमें पहनेमें आते हैं।

चन्द्रकान्त—गुरुदेव ! मेरा एक प्रश्त यह है कि इन चार वर्णों मेरे इतनी अधिक जातियां कैसे वन गई ।

गुरुवी—इसका एक कारण यह है कि वैश्योंके जुदै जुदै प्रत्योंके कारण जुदै जुदै वर्ग बन गये। जो इसरे भागमें वस-नेके लिये गये, उन्होंने अपने अपने मूल वननके अनुसार जुदी जुदी टोलियों बना लीं और उन टोलियोंमें भी अच्छे बुदै रिवा-लॉके मेक्से और परस्परके फगड़े इत्यादि अनेक कारणोंसे तड़ पड़वे चले गये। लेकिन हिन्दू-चर्ममंशास्त्रके अनुसार तो जग-समाजके केवल चार वर्ण हैं और वे भी मूलमें कम्म और गुणके अनुसार ही पड़े हैं, जमसे नहीं एड़ते थे, हमारे पूर्व क्यनासुसार ये चार वर्ण हजारों मुखहाब पैरवाले जन समाज-रूप एक ही महापुरुषके अड्ड हैं, इस तत्वको समक्ष लेना परम आपश्यक हैं।

चार्तुवर्ण्यं म्या सुष्टं गुणकमीविमागज्ञः

गीता अ० ४ रहो। १३



# [ २३ ]

#### चार आश्रम

गुरुजी--वाळको! हिन्दूधमोमें जो वर्णन्यवस्था वांधी गई है उसके विषयमें हमारे छन्त्रे चौड़े विचार करनेका कार्रण तो तम समन्त्रे ही होंगे!

केशव - हां, हमारे घरमेंमें जातपांतकी वात बड़ी मानी जाती है और बाजकड सब जगह, जातपांत रहनी चाहिये वा नहीं, इस विषयमें बहुत विवाद होता सुना करते हैं। इसलिये इस प्रश्नपर विशेष विचार करना आवस्थक था।

गुरुबी—टीक। यहि धर्मके साथ इसका संचा सम्बन्ध न होता तो मैं इस विषयमें इतनी स्त्रयी चर्चा न करता। हिन्दूं-धर्मा-शास्त्रमें यह व्यवस्था बांधनेका और इसे शास्त्रकी आजाके स्पर्मे रखनेका विभाग्य यह है कि जन-समाजकी विना ऐसी रचना वा व्यवस्था किये हुए, धर्मा, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुवार्थ सिंद नहीं हो सकते।

हरिलाल—संस्पेको न साधें और एकाध साधें तो क्या काम न चले ?

गुड़ती—एक दो महुप्यंका कदाबित काम कह जाय, किन्तु संभस्त जन-समाजंका काम नहीं बढ़ सकता। कोई भगवड़-मक मनुष्प तो यह कहेगा कि मुझे ऐसा न बाहिये, छुढ़ क बाहिये, छुझे किसीकी सेवा न करनी बाहिये, छुढ़े कोई मार डाढ़े तो महा, हैंकिन मैं तो जयतक इस देहमें जीव है तंयतक प्रोह्मरका ध्यान ही करूपा, अर्थात् मुक्ते अर्थ और कामकी दरकार नहीं, मुझे वैश्य, क्षत्रिय और शूक्तकी जरूरत नहीं, में तो केवल ब्राह्मण हो रहना चाहता है, तो कहाचित् एक ही पुर-पार्थसे काम चल लकता है। किन्तु सारे जन-समाजके लिये एक पुरुपार्थ किल मकार पर्याप्त होगा है जन-समाजके धन पैहा करनेवाले धनिक, अम करनेवाले मजहूर और रक्षा करनेवाले श्रीवय अवश्य वाहिये।

इरिलाल—जन-समाजको चाहिये तो इसमें हमें क्या मतल्य ?

गुरुवी—जन-समाजसे हमारा घनिष्ट सम्बन्ध है, उसके करवाणमें हमारा करवाण है, इसे क्यों भूळ जाते हो ? इसलिये हमारी अम्मेकी व्याख्यामें ही यह बात आती है कि अपना ही नहीं, विक्क सारे जन-समाजका भछा करना अपना कर्तनव है।

देशवरने ही जन-समाजका निम्मीण किया है, उसके करवा-णके विना अपना करवाण भी नहीं। अतएव किसी भी प्रकार-ये समाजकी व्यवस्थाका धर्मके साथ बना सम्बन्ध है। हमारे सास्प्रकारीने अपने समयके अनुकुछ और उपयोगी होनेबाळी ज्यवस्था बनाई दी। तुम्हें अपने समयके अनुसार यहि दुवी तरहको व्यवस्था वनाती हो तो बनाओ, पर किसी प्रकारकी वर्णव्यवस्था तो अवश्य ही होगी। यह भी याद राजना चाहिये कि चाहे जैसी व्यवस्था को तही, उससे धर्मका अवश्य आदरणीय स्थान होना चाहिये और व्यवस्थामें अर्थ और काम, धर्मा और मोक्षका लोग तिरस्कार न करने पार्वे। आधार और छत्तके विना कमी किसी इमारतको तुमने देखा है ?

वर्णव्यवस्थाका हिन्दू धर्मामें इतना अधिक महत्व क्यों है, इस वातको रुडके समक्ष गये ।

गुरुवी - वाळको! अव इस आमे चळें! हिल्-समीमें कैसे जन समाजको मछाईके छिये कितने ही निवस बनाये गये हैं वैसे ही हर एक सनुष्यको अपना मछा किस रोतिसे करना वाहिये, इस विषयपर भी विचारकर बीवनके एक सुन्दर "तमय विमाग"को स्वना की गई है। यह ऐसे विछक्षण विवेक और शुक्ति वाया गया है कि अपना भरूना करनेक साथ स्वमा भरूना हो सकता है। यार आक्रमोंको व्यवस्था है। यह सम्मा विमान है। वे आक्रम इस प्रकारके हैं (१) ब्रह्मच्या अपना (२) गुरुव्याअम (३) बानम स्थाअम और (४) सुन्यासाअम आपना समीर अर्थ यह है, कि जैसे अपन केनेका स्थान है। यर इसका ममीर अर्थ यह है, कि जैसे अपन क्योत कियाकरते थे, वैसे हो साधारण महुष्यको अपनी कामम वाना स्थान हो। अर्थ निवास स्थान है। वह सकता है। यह सकता करने कार समी अर्थ वह है कि जैसे अपन क्योत कियाकरते थे, वैसे हो साधारण महुष्यको अपनिकेश नाश्रमकी भाति पविव्यति थे, वैसे हो साधारण महुष्यको अपनिकेश नाश्रमकी भाति पविव्यति थे, वैसे हो साधारण महुष्यको अपनिकेश नाश्रमकी

(१) इनमें पहला भाग ब्रह्मचर्याश्रम है। "ब्रह्म" अर्थात् वेदो-पवेद विद्यार्थे, इन्हें केवल पट्टमा हो नहीं, किन्तु इनके अनुसार आचरण करना, इसका हो नाम ब्रह्मचर्ये हैं। आदसे बारद वरसको श्रवस्थाके भीतर पिता यहोपवीत देकर वालकको गायत्रीका उपदेश करें।

#### हमारे धर्मशास्त्रोमें लिखा है कि:--जन्मना जायते शुद्रः

मनुः अ० श्लो०

(अर्थ) जन्मसे तो सभी श्रद्रकी संज्ञामें गिने जाते हैं, परन्तु विज होनेके छिये संस्कारोंकी आवश्यकता होती है। फिर वह विद्यार्थी वनकर गुरुके घर जाय, वहां अत्यन्त सादगी और पवित्रतासे रहकर कमसे कम १२ वरसंतक विद्या पढ़े और गुरुकी सेवा करे। सेवा करनेका मुख्य हेत यह है, कि विद्यार्थी वालकपनहीसे नम्रता और सादगी सीखे । और ब्रह्म-चारीको तो कुछ देहकष्ट भी सहना चाहिये, जिससे वड़े होनेपर वह दुर्वल और आरामतलव न होकर परिश्रमी और यलवान हो । उसे भिक्षा मांगकर पेट मरना चाहिये । गांवमें फिरकर उसे मिक्षा लॉना और ग्रहको उसे समर्पण कर उसकी आज्ञासे उसका उपयोग करना चाहिये। भिक्षा करनेके कारण उसे छोगोंसे तंम्रतापूर्वक न्यवहार करना और अपनी जीविका सर्यं करना इत्यादि वार्ते ब्रह्मवारी सीख छेता था । छोग भी चिद्याका आदर करते और विद्याके छिये सहायता करना सीखते थे। गुरुकी शिष्यके जीवनपर देखरेख भी रहती थी। इस आश्रममें रहना ऐसा आवश्यक था कि श्रीकृष्ण जैसे महा-पुरुप भी गुरुके घर आकर ऐसी ही सादगी और देहकष्टसे वहें और विद्याध्ययन किया ।

(२) जिले सारा जीवन विद्यांकी सेवामें ही व्यतीत करनेकी इच्छा हो वह सदा ब्रह्मवर्याश्रममें ही रहे। जिस

किसीका मन अत्यन्त वैराग्ययुक्त हो वह ब्रह्मचर्याश्रममेंसे संन्यासी हो जाय, पर साधारण नियम यह है कि विद्याध्ययन समात कर शीस वा चौयौस वर्षकी अवस्थामें घर ताकर ग्रहस्था-ध्रममें प्रवेश करना चाहिये । विवाह करना और घर बताकर रहेता. यहो गुडस्थाश्रमका आधार खोगर है. इसलिये स्त्रीपर ब्रोम रखना, यह इस आधमका पवित्र धर्म है। भगवान मनका कथन है कि जिस घरमें स्त्री-पुरुष एक इसरेसे प्रसन्न हैं वहीं कम्याण है, और जहां स्त्री प्रसन्न है वहां ईश्वर प्रसन्न है। इस आश्रमका इसरा वहा धर्म 'दान' है। जिस आश्रममें प्रनोपा-र्जनका अधिकार है उसमें ही हान देनेका कर्त्तव्य है। ग्रहस्था-श्रममें अपने अपने वर्णके अनसार हर एक मनुष्यको उद्योग कर कमाना और संसारका सब भोगना चाहिये, पर द्रष्टि सदा सदाबार और ईश्वरपर स्थिर रहनी चाहिये । इन धातींका स्मरण दिलानेके लिये पहले हर एक घरमें 'अजिहीन' रखनेका रिवाज था. सीर पति-पत्नो साथ वैठकर अग्निमें आहुति देते थे। पति-पत्नी होनों हो 'दम्पति' कहलाते थे, 'दं' अर्थात् घर उसके दोनों हो पति अर्थात् स्वामी थे। प्रश्य स्वामी और स्त्री परिचा-रिका, यह 'दम्पति' का तात्पर्य नहीं । भगवान मनुका कथन हैं कि सब बाधमोंमें गृहस्याध्रम ध्रेष्ट है, क्योंकि जैसे वायुक्त सव प्राणिकोंके प्राणका आधार है वैसे ही गृहस्थाश्रमपर सव आश्रमोंका आचार है, डीसे छोटी बड़ी नहियां समुद्रमें जाकर बाध्य होती हैं वैसे सभी बाश्रमियोंका विश्राम गृहस्थाश्रमीके यहां है।

(३) गृहस्याध्रमके पश्चात् चानप्रस्थाश्रम है । संखारका वृत्र सुता भोगनेके पश्चात् घरका सारा प्रवन्ध पुत्रोंपर छोड़ः चिन्तन और मनोनिप्रह करते हुए अपने झानसे संसारको लाभ पहुंचाना, वन उपवनमें जाना और प्रमात्माका चिन्तव करना, यही वानप्रस्थाश्रमका उद्देश्य है। इंश्वरके निरन्तर भजनके विचारसे गृहस्य धर-बार छोड, यदि स्त्रीकी इच्छा हो तो उसे भी साथ डेकर, वनमें जाता है। वनमें जानेका उहे ह्य यह है कि वहां फल्लूल साकर जीवन-निर्वाह करना पड़सा है और फुट्म्बपर वह स्वयं भारहप नहीं होता, पर विशेष कारण तो यह है कि वहां निरन्तर सृष्टि-छीछा देखते हुए प्रभुका चिन्तन ठीक होता है। पूर्वकालमें तो सूर्यवंशके राजा लोग भी अपनी पित्रयोंके साथ वासप्रस्थ होते थे, किन्तु कालकमसे देशमें राजकीय प्रवन्ध घट जानेके कारण वानप्रस्थाश्रम लुप्त हो गया। जाड़ा और धूप सहन ऋरता, प्राणीमात्रपर द्या रखना, उनके सुक्षमें सुक्षी और दुःखमें दुःक्षी होना, मन ईश्वरमें लगाना, और अपना समय घार्मिक पुस्तकोंके मननमें व्यतीत करना, ये ही इस आश्रमके मुख्य धर्म हैं।

(४) वानप्रस्थाध्रममें कुछ दुनियांके साथ सम्बन्ध रहता ही है, जैसे बाध्रम बनाकर रहना, क्षोंके साथ वा अकेला रहकर ईश्वरका बिन्तन करना, और अतिथि बादे तो उसका सरकार करना, तथा कितने ही वत होम जादि करना । पर बानप्रस्थाध्रमके पश्चात् अन्तिम संन्यासाध्रम है। इसमें समस्त कर्मों और सांसारिक सम्बन्धोंका 'संन्यास' अर्थात् पूर्णरीतिसे स्पाग करना पड़ता है। संन्यासीको एक बार मिछा प्रांगकर मोजन करना, निरुत्तर परमात्मा का विन्तत्र करना, यक ही प्राम, शहर वा बनमें पड़े न रहकर देशाटन करते रहना, जीर अपने पवित्र तामले जनत्का करपाण करते - रहना चाहिये। उसे कोश करनेवाडिके सामने कोश न करना चाहिये, और जो बाकों देता हो उससे कुलक-अब पूछना चाहिये, अर्थात् पसे सदा शास्त्र, वाचाना, ह्यासील और परीपकारी होना चाहिये। ये ही संन्यासाश्चक स्पार्शि

[ 88 ]

#### संस्कार (१) उपनयन

सुक्रदेव—गुरुवी, आपने जो करू संस्कार गिनाये थे, वे बाह्यपोंके हो हैं न ?

गुरुती—नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और देहर, इन दीनों क्योंके है। वे तीनों वर्ष 'द्विद्ध'—हो बार तन्त्र लेनेवाले कहे ताते हैं। इनका पहला कन्म माताके पेटसे और दूसरा उपनयन संस्का-को संस्था नाता है।

हरिलाल-लेकिन बापने कहा था कि उपनयन संस्कार गुरुके पास विद्या पहनेके लिये होता हैं। तो वास्तवमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, इन सीमों वाणीके लोग पहते होंगे ?

गुरुक्षी—हाँ, रतना हो नहीं, किन्तु बहुत प्राचीन कालमें कन्याओंको भी यहोपत्रीत दिया जाता था और उन्हें दर रख- कर वेद पढ़ाये जाते थे। वे सिर्फ गुरुजीके यहां न जाती थीं और न सिक्षा सांगती थीं।

हरिछाल—गुरुजी, तो शूद्रके सिवाय सभी छोगोंको वेदोंकी शिक्षा मिळती होगी।

गुरुती—हां। पेली बहुतली जातियां हेजनेमें आती हैं जो आजकल पूद गिनी जाती हैं, किन्तु जो असलमें झित्रय वा वैरम थीं। यह इस सबको द्विजोमें गिन हैं तो तुम समस्त सकोगे कि हिन्दुस्थानके कितने अधिक होग द्विज थे और अनिवार्य उच्च शिक्षाका हाम उठाते थे।

विचारचन्द्र—गुरुजी, असली शूद्रोंको वेदोंसे क्यों अपड़ रखा जाना था ?

गुरती—इस चिपयकी ज्याल्यामें जो कुछ मैं कहूं उसे खुनी। मूळ पूज आर्य-जन-समाजके बाह्यके अनार्य लोग थे। वे जैसे जैसे आर्य लोगोंके सम्पर्कसे सुघरते गये वैसे वैसे वे आर्य जन-समाजमें शामिल किये गये। उनमेंसे कितनोंहीको वेद और ऋषिवाका उपदेश मिला, यह बात तुम्हारे जानमेंसे हैं। जानश्र ति पौतायणका दृष्टान जो मैंने उस दिन सुनाया था, उसे याद करें। यूद लोग प्रायः वेदमन्त्रोंका होक ठीक उचारण नहीं कर सकते थे, इसकारण उन्हें येद सिखानेमें न शाते थे। और यह मो ध्यानमें रखना वाहिय कि उस समयमें वेदका सीपान अधिकारकी अपदेश विश्वेत करना कन्नेव्य था, इसकारण जङ्गलों द्वामेंसे सुलकों न तहीं कर समयमें वेदका सीपाना अधिकारकी अपदेश विश्वेत दूरका कन्नेव्य था, इसकारण जङ्गलों द्वामेंसे सुलकों निकले हुए और विश्वेत करना विश्वेत अधानी वर्षों पर वेदका कन्नेव्य था, इसकारण जङ्गलों द्वामेंसे सुलकों मिलले हुए और विश्वेत करना कन्नेव्य था, इसकारण जङ्गलों द्वामेंसे सुलहोंमें निकले हुए और विश्वेत करना मार रखना कहानि

उचित न होता । फिर इस वातका विचार फरना चाहिये कि मार्य टोग फैलते फैलते कितनी तरहके न्युनाधिक बङ्गलीपन रखनेवाले अनार्थ लोगोंके साथ संबन्धों आये होंगे, इन सबके सिरपर वेद-विद्याके पढनेका सार डालना क्या वह सम्भव था ? किल कालकमसे चेटकी संस्कृत भाषामेंसे लोककी संस्कृत भाषा बनो, और उसके साथ ही साय ग्रह लोग भी अधिक शार्थ वनते गये, इसलिये इस नई लोकमापाके द्वारा वेदकी समस्त विद्या गुद्रोंको भी पढ़ाई झानै छगी। गूद्रके लिये वेदोंकी शिक्षाका निषेध है, यह मानना अनुश्चित है।

यहांके एक एक विश्वविद्यालयमें (गुरुक्तल ) में सहस्रों छात्रोंको शिक्षा मिलतो यो, जिस प्रधानाध्यापकके गुरुकुलमें एक सहस्रमें अधिक हहासारी विद्याध्ययन किया करते थे उस अध्यापकका नाम फुलपति होता था । अनुमान ढेड़ सहस्र धर्प पहिलेतक इस योवके गुगमें भी नालन्द और तक्षणिला जैसे धनेक जगह प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय घे, जिनमें दस दस

सहस्र ब्रह्मचारी विद्याध्ययन क्रके लाग बठाते थे ।

सव उडके यह भडीभांति समभ गये कि भारतमें शिक्षाका प्रचार वहुत व्यापक था। इस प्रसङ्ग्यर विचारके बाद उस दिनका काम शुरू हुआ।

गुरुवी-अध हम उपनयन-संस्कारको बात शुरु करें। उपनयनका नियम यह है कि गर्भसे वा उत्मसे आठवें वा दसर्वे वर्षमें ब्राह्मणका उपनयन होना चाहिये, और ग्यारहर्वे वर्षमं वैश्यका उपनयन होना चाहिये। ब्राह्मणसे विद्योवितकी सबसे अधिक आशा की जाती है, इसल्यि उसका उपनयत-काल सबसे पहले आरम्म होता है, और इसी रीतिसे वेश्यका सक्से देरमें।

# [ રપ્

## विवाह

तपत्पश्चात् बारह वर्ष अथवा विद्या पूरी होनेतक महाचर्ये पालनकर विद्यार्थी गुरुके घर रहता है। पहुनेके विषयोंमें पहले वेद, वेदसे सरक्ष्य रखनेवाले यहके रहस्य और विधिके अन्य, "गाथा" अर्थात् महापुरुषसम्बन्धी काल्य, "नाराशंसी" अर्थात् महापुरुषसम्बन्धी काल्य, "नाराशंसी" अर्थात् महापुरुषस्त कवित्त, इतिहास अर्थात् सची घटना-आंका और वड़े पुरुषोंके चरित्रका यथार्थ वर्णन और "पुराण" सुष्टिसे आरम्भ कर विविध युगोंको कथार्थ—इतने विपयोंमें सामान्य रूपसे शिक्षा हुआ करती थी, जिसके ह्वारा विद्यार्थोंको इंश्वर और धर्मका बान होता था तथा उसका हृदय उच्च और पराक्रमी वनता था। इन विषयों के कितने ही अंद्र तो ब्राह्मण ही सुरुष्टियोप वहेर विशेष ध्यान देते होंगे। इनके सिवाय कर्मुविंचा, शिवस्थिक्षा स्थारित होंने। इनके सिवाय कर्मुविंचा, शिवस्थिक्षा स्थारित हुई हुई वर्णोंके लिये कितने ही वित्र विवध करित ही विश्व विषय भी होते थे।

विद्याध्ययनके सम्नाप्त होनेपर समावर्तन कर अर्थात् घर वापिस आकर विवाह करना चाहिये। विवाहकी विभिन्नें कन्याके माता-पिताको वरपक्षसे कुछ मो न छेना चाहिये, यदि वे कुछ लें तो कन्या-विकयका ( छड़की वेचनेका ) पाप उन्हें छगता है। वह हमारे आर्यधर्मका वड़ा नियम है। क्रुट्रम्ब पाएी वा रोगी मनुष्योंका न हो, यह पहले देख छेना आवश्यक है। विद्वानको हो कन्या देना वह दूसरा नियम है और कन्यामें बुद्धि, स्य, शीन, ( वरित्र ) और छक्षण इत्यादि गुण होने चाहिये । विवाहकी विधिमें निम्निछिखित वातें हुया करती हैं। ब्रह्मचर्य-पूर्वक विद्याध्ययन कर वर आता है और कन्याके मा-वापसे कन्याके छिये प्रार्थ ना करता हैं। कन्याके मा-वाप उसका मञ्ज-पर्कसे (मधु, घो आदि अतिथि-सत्कारकी वस्तु) सत्कार करते हैं। फिर वे गाईपत्य घरकी अधिदेवतारूपी अग्निकी सापना कर वरकी दाहिनी और कन्याको विठाते हैं। फिर वर कन्याका प्रहण कर कहता है, "मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं, तुझे बच्छी सन्तान हो और मेरे साथ तू भी दीर्घायु हो,अर्थमा सविता और पुरन्ति इन देवताओंने तुमा गृहस्थाधम चलानेके लिये सुक्ते दिया है, तेरी शुभदृष्टि हो, पतिकी तुक्क्षे कोई हानि व हो, पश्चमांका तुम्हले कल्याण हो । तू सुन्दर मनवाली और सून्दर तेदवाली हो, तुमी जीवित पुत्र हो और वे वीर निकलें, तुमते सवको सुख हो, मतुष्य और पशुर्वोका तुमसे कल्याण · हो ।"

क्तिर वर कत्यासे अद्भिमें होम कराता है उस समय वह कहती है, "मेरे पति दीर्घायु हों और मेरे समे सम्बन्धा सन्ती हों।" किर बक्रिके पास "सतपदी" कर्यांत् वर कत्याके साथ साथ चलनेकी विधि होती हैं। इसमें सब, जल, प्रत,सुख, पशु, लहमी और विद्या तेरे साथ आवें, इस प्रकार वर कमसे एक एक वस्तु मांगता है और सातवां पैर रखते हो वह कहता है, "हम दोनों अब सात पैर चलानेवाले मित्र हुए, मेरी तेरी' मित्रता हो, में तेरी मैत्रीसे खुटू, नहीं और मेरी मैत्रीसे तृन छूटे।" पीले पत्नी पतिके घर जावा करती हैं।

विवाहकी यह विधि तो प्रधान है, किन्तु इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके विवाहोंको विधियां स्मृति ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं, जो उन ग्रन्थोंके देखनेसे जानी जा सकती हैं।

## [ २६ ]

#### पञ्च महायज्ञ

वसनत—गुरुजी, आपने कल उपनयन और विसाहका जो वर्णन किया था वह हमें वहुत ही अच्छा लगा। इन कियाओं-मेंसे हम दो एक सारकी वार्ते समक्षे हैं जो कदाबित सत्य हों—एक तो गुरुके साथ विद्यार्थीको एकमन होकर अध्ययन करना, और दूसरी पति-पत्नीको एक दूसरेका मित्र, एक घरके दो इकट्टे मालिक होकर रहना, तथा गृहस्थाधमका सुख जोगना।

गुरुजी—डीक है। छेकिन गृहस्यांश्रमकी वावत एक वात विशेष रुपसे सममनेकी जस्सत हैं। वह यह है, कि गृहस्था-श्रम पेवछ सुख भोगनेके छिये नहीं, विस्के अग्निकी साक्षीमें अर्थात् ईश्वरको साझी समम्बद गृहस्याश्रमके कर्त्वेच करावेचे छिये हैं। उन कर्त्तव्योंका समरण रखनेके छिये हर एक गृहस्या-श्रमीको "पंच महायह" करानेकी आला है। ये यह वड़े महत्त्व-के हैं, और यद्यपि इनकी क्रियाप बहुत सरछ हैं तो भी गृहस्थाश्रममें इनका महत्त्व इतना अधिक है, कि ये महायह कह्छाते हैं। वे महायह ये हैं—(१) देवयह, (२) पितृयह, (३) ब्रह्मयह, (४) भृतयह और (५) मनुष्य-यह।

देवयज्ञ — अर्थात् देवताका पृजन। इस पूजनमें प्राचीन-से प्राचीन अग्नि-पूजा और सूर्य-पूजा हैं। अग्नि-पूजामें अग्निकीं स्तुति कर अग्निमें आहुति दी जाती है, और सूर्य-पूजा हमारी सन्ध्या है। प्रातःकाल, मध्याह और सार्यकाल, इन तीनी समय सन्ध्या करनेकी आहा है। इसमें स्नान कर घुला वस्त्र पहिन, पूर्व दिशामें बैठ पहलें अस्म लगाना चाहिये, फिर शिखा बांध, शरीरके जदे जुदै अवयवों और इन्द्रियोंमें वल और प्रभुके वासकी परमात्मासे प्रार्थ नां की जाती है, तथा प्राणायामसे ( इबासोच्छ्वासकें शेकनेसे ) प्राण और आत्मा वशमें कियें जाते हैं। फिर सन्ध्याका मुख्य काम शुरू होता है। उसमें पहले मार्जन, फिर अध्मर्थण, फिर अर्धप्रदान, फिर उपस्थान और अन्तमें गायत्रीजप होता है। देहपर जलके छीटे डालकर देहकी शुद्धि करना मार्जन कहलाता है। फिर अधमर्षणमें अर्थात पापोंके क्षमा करानेकी विधिमें जल सूंघकर फोंक दिया जाता है। यह विश्वि इसिक्रिये हैं कि एक बार सुधा हुआ पाप यदि सचमच फेंक दिया जाय तो उसकी क्षमा ईश्वरसे अवश्य

मिळती हैं। फिर अध्येषदानमें भावश्रीमन्त्र पढ़ सूर्यको जळकी तीन अंजळियां दी जाती हैं। तरपञ्चात् सूर्यकारायणकी सेवामें मानों तत्पर हाथ सूर्यको दिखाकर स्तुति की जाती हैं। हस स्तुतिका मुख्य अभिपाय यह है कि सूर्य, जो सब देखताओंका नेत्र है, अपने तेजसे आकाश, पृण्वी और अन्तरिक्ष परिपूर्ण कर रहा है, और स्वादर्जगम सभी पदार्थोंकी बह आत्मा है। अन्तमें गावशीमन्त्रका जय किया जाता है। इसमें पृथ्वी भूर;), अन्तरिक्ष (अुव:) और स्वगं (स्त:), इस प्रकार तीनों छोकोंका समरण कर, फिर यह गायशी यथाशकि १०८ अथवा अधिक वार स्विरिक्तरे जपनी चाहिये—"इक परमाल्मा सविता देवका यह सेज—जो प्रेमते प्रार्थना करनेशेय है—उसका हम ध्यान करते हैं—जो देव हमारी इंदियांको प्रेरीत करें।"

मैंने मुससे एक बार कहा था कि बेव्के समयकी असिपूजा आजकलकी शिवपूजामें परिणत हो गयी है—श्रस्कि वेदी जलावारी है, उसकी उनाला शिविल्क्न है, उचालाका अन्तर्गत पुत्रों शिवपूजामें परिणत हो गयी है—श्रस्कि वेदी जलावारी है, उसकी उनाला शिविल्क्न है, जार असिदीको 'महान देव' कहकर 'युगम' की उपमा दो गई है, उसके कारण महादेवके सामने नन्दीको स्थापना की जाती है, और लोग शिवजीके प्रसादकरासे भरम लगाते हैं। इस प्रकार असिक स्थानमें शिवजीकी पूजाका आसम हुया। और इसी प्रकार स्थिके स्थानमें शिवजीकी पूजाका आसम हुया। और इसी प्रकार स्थेके स्थानमें शिवजीकी पूजाका होने लगी। विष्णु तो पहलेहीसे एक शाहित्यकरासे प्रसिद्ध थे, रसकारण विष्णु सूर्यके स्थानमंत्र हो एकी । स्था

करना सगवान विष्णुका काम है, इसकारण उनके अवंतार हुए, और उनकी भक्तिसे ही राम, कृष्ण आदिकी उपासना और सम्प्रदाय चले। जो कहर वैष्णुव वा शेव होते हैं, वै या तो केवल विष्णुकी—राम अथवा रूप्णुकी—मूर्त्तिकी वा केवल शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणपतिहीकी पूजा किया करते हैं। किन्तु हिन्दुओंका यहा वर्ग, जो एक हो सम्प्रदायका अनुयायी नहीं है, शिव और विष्ण और दोनोंको एक मानता है, और शिव, विच्या, सूर्य, गणपति और अस्विका ( माता ) इस 'पञ्चायतन' की पूजा करता है। ईश्वर एक ही है, किन्तु पांच जगह प्रकट होनेके कारण उसे पांच जुदे जुदे नाम प्राप्त होते हैं। इस-कारण वे पञ्चरेय न कहलाकर 'पञ्च-आयतन' कहे जाते हैं। हर एक ब्राह्मणको सत्ध्या करनेमें सूर्यक्रपत्ते परमेश्वरका ध्यान करना पड़ता है, इसलिये पञ्चायतनमें एक तो सूर्य है, दूसरे दो शिव और विष्णु हैं--'शिव' यह सुखमय मंगलमय प्रमेश्व-रका नाम है, और 'बिष्णु' यह उस सर्वन्यापक प्रभुका नाम है, जो इस सृष्टिमी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं। चौथे उसी एक परमातमाका ही नाम "गणपति" है, जो सब विझोंका नाश करते हें और विद्याके देवता हैं, और पांचवीं 'अस्विका' अर्थात माताजी हैं। वे परमेश्रकी शक्ति हैं, उनमेंसे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। अतएव सब मिलकर कही कि जगतुके माता पार्वती परमेश्वरको हमारा नमस्कार है-जगतः पितरी वन्दे पार्वती परमेश्नरीं । ( सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं )

आजनल बहुतसे प्राचीन पत्यके हिन्दुओंमें भी यह एक ही

देवयञ्च रहा है, छेकिन इसके सिवाय अहायड, पितृयञ्च आदि भी कुछ कम महत्वके नहीं।

ब्रह्मयज्ञ —वेद पहना ही ब्रह्मयह है। इसमें वेदकी सामान्य रचनाका और उसके कितने ही मन्त्रोंका नित्य स्मरण करनेमें आता है।

पितृयज्ञ — इसमें परछोकात माता-पिता और दूधरे समे-सम्बन्धियोंका स्मरण कर उन्हें जलको अञ्चलियां दी जाया करती हैं। इसे 'वर्षण' कहते हैं। इसी रोसिसे देवता और ऋष्यिक जुदे जुदे नाम लेकर भी तर्षण किया जाता है। अपने पूर्वजों और यहे ऋष्योंको देववत् समक्रकर उनका मान करना और सदा स्मरण रखता ही इस विधिका मुख्य हेतु है।

सृत्यज्ञ---प्राणीमात्रका भठा चाहकर उन्हें भी अपने अवसित भाग देना यह भृतयक है। गृहस्य मनुष्य 'वैश्वदेवमें' देंठ चींटीपर्यन्तके प्राणियोंके ित्ये असिके सामने भातका विद्यान एकता है और फिर अपके वाहर जाकर पशु, पक्षी और कीट अर्थात् प्राणीमात्रको रोटी भात वाचि डाठता है। वो तो दिन्दू (आर्थ) गृहस्थके ित्ये प्राणीमात्रके निमित्त अपने जलमेंदी विभाग निकालनेकी आजा है, किन्तु उसके ित्ये गोरहाका विद्येप माहात्य्य हमारे शालामें कहा गया है। याजुवंदमें चहते ही पहिले अन्तर्भ स्वा अपन्याः यावारी नाया है। इसका अर्थ यह है कि गौजोंको दो सर्वदा हो पालने और उनकी एका करनेकी आजा है। किसी भी कारण सीहिता महापाठक माना गया है। यो एक ऐसा प्राणी है,

जिससे मतुष्यको लाभ ही लाम पहुंचता है। ब्रैसा गावृत गुणकारी है, बैसा और पशुओंका नहीं। गोको महिमा कहांतक वर्णत की जाय, इसके गोबर मृत्रतक अनेक रोगोंके जानुकाँको मारतेमें परमोपकारी हैं। आयुर्वेशों इन चीजोंके अनेक गुण लिसे गये हैं। हमारों सेती तथा अन्य कामोंके लिये जैसे बैल उपयोगी हैं, बैसे अन्य पशु नहीं।

गो साझात् क्षमा और ज्यानि तथा परोपकारको सूर्त्ति है। इसिल्ये हिन्दुर्जोके सभी सम्मदायोके अनुष्य कतकतायश गोरक्षाके प्रति खादर और प्रेम करना अपना कर्त्तव्य सम्भते हैं। आर्थिक दृष्टिसे भी गो एक बड़ा उपयोगी प्यु है। क्योंकि मैस आदि अन्य दूच देनेवाले प्युजोकी अपेक्षा इसपर कम सर्व करना पहता है और लाभ अधिक होता है।

मनुष्य-यञ्च—यह अतिधि-सत्कार है। गृहस्थको हमेवा मोजनके पहले यदि कोई अतिधि आया हो तो उसका सत्कार कर और उसको खिलाकर सर्व खाना वाहिये।

ह्म अतिथि-सल्कारको साधारण मिहमानदारी न समझना चाहिये। कोई मी मूखा-प्यासा अब-स्रत मांपता हुझा आचे तो उसे उन वस्तुओंको देना हो मनुष्य-यहमें मिना जाता है। पालको ! सुमने रिन्देव राजाको कथा सुनी है!

कान्तिलाल—हमने नहीं सुनी हैं, इत्या कहिये। गुरुबी—तो सुनो, यात तो छोटी हैं, डेकिन कूब याद रखने-थोग्य हैं। पूर्वकालमें रन्तिदेव नामका एक राजा था। उसने वहें वहें ग्रज कर उन ग्रहोंमें अपना सब अब ग्राह्मणोंको है डाला था। एक दिन वैश्वदेव कर कोई अतिथि आया है, यह देखने वह वाहर गया और वहां उसने चिल्लाकर पूछा कि कोई भुखा-व्यासा है ? वहां एक चाएडाळ पड़ा हुआ था, वह खड़ा होकर कांपता छथहता राजाके पास आया और कुछ खानेको मांगा। राजाके घरमें थोड़ा ही खानेको रहा था तो भी उसने उसे उस भिखारीको दे दिया और सर्व अन्न विना साथै घरमें थोड़ा पानी था, उसे ही पीकर दिन काटनेका विचार किया। इधर सिखारोने रोटी खाकर पानी मांगा। वह भी उसने दिया। अ**ब** अपने प्राण धारण करनेका भी साधन न रहा। वे सिखारी जो चाण्डालके रूपमें बाये हुए खयं धर्मराज थे, उसके सामने प्रकट हुए और राजासे कहा, मैं तेरा परोपकार देख बहुत प्रसन्न हुं-मांग,जो मांगेगा वही वरदान दूंगा । उस समय राजाका दिया हुआ उत्तर सुनवेके योग्य है। राजाने कहा—"धर्मराज! जो तुम मुभःपर प्रसन्न हुए हो और वरदान मांगनेको कहते हो तो मैं इतनी वात मांगता हूं कि मुझे स्वर्ग न चाहिये, मोक्ष न चाहिये, मुझे तो इतना चाहिये कि जो प्राणी दुःखी हों उनके अन्दरमें रहकर उनका दुःख मैं भोगू'।"

धर्मशिक्षणकी सारी क्लास इस मनोहर कथाको सुन स्तब्ध हो गई। फिर उनमेंसे एक शासकने पुछा

रमाकन्त—गुरुकी, धर्मराजने चाण्डालका वेश किस रोतिसे लिया होगा ?

गुरुजी—धर्मराजने चाएडाङका वेश धारण किया और अन-पानी मांगा, इसका वर्ष यही है कि इस चाण्डाङने जो अन्त-पानी मांगा, वह धर्महीने मांगा था। धर्म ही हमें कहता है कि नीचसे नीच श्रेणीका मनुष्य भी यदि भूखा प्यासा हो और हमारे पास अन्न-जल मांगने आवे तो हमें उसे देना ही चाहिये, वर्षात् देना ही हमारा धर्म है।

#### [ २७ ]

#### ૠાષ્ઠ

आश्वित मासका यह कृष्णपक्ष है, इसमें हिन्दू गृहस्य श्राद्ध किया करते हैं।

गुरुजी-नया तुम श्राद्धका अर्थ सममते हो ? बालक - श्राद्धका अर्थ संरस मोजन करना है।

गुरुजी—(हँसकर) श्राद्धका अर्थ जीमना नहीं ! हमारे बढ़ें प्राचीन रिवाजोंके गृह अर्थको तो लोग भूल गये हैं और उनके केवल वाहरी आडम्बरमात्रका अनुसरण करने लगे हैं । श्राद्धके विषयमें भी ऐसा ही हुआ है । हम जैसे देवताओंकी पूजा करते हैं, उसी रीतिसे हम अपने पूर्वजांका, स्मास्य मा-वाप और टूसरे सगे-सम्यन्धियोंका स्मरण कर, मानो वे जीवित ही हैं इस मांति विचारकर, उनका पूजन करते हैं । इसीका नाम श्राद्ध है । जो श्रद्धांसे किया जाय, वही श्राद्ध कहलाता है । श्रद्धाका अर्थ विश्वास है । यदि वे स्वर्गमें भी हैं तो भी हमें भूलें नहीं, और इसलिये हमें भी उन्हें भूलना न चाहिये—यही श्राद्धका तार्वय है । अत्यय हमारे श्राह्मकारोंने उनके स्मरण करनेके लिये कुछ दिन नियत कर दिये हैं। अखलाँ तो हर एक महीनेमें आद करनेका रिवाज था, किन्तु हल मालिक आदके कुछ दुष्कर होनेके कारण अब केनल वर्षमें एक बार मरण-तिथिके दिन तथा आदिकाके पितृश्क्रमें तिथिके अनुसार एक दिन आद करनेका रिवाज हो गया है।

शंकर--गुरुजी! यह रिवाज बहुत अच्छा है, इससे हम अपने सगे-सम्बन्धियोंको कमी न मुहेंगे ।

अपल स्वा-सम्वाज्यकों कमी व मूहेंगे |

ग्रह्मी—और कमें को अच्छा न लगे उस सामके सरनिसे हमें प्राप्ताया वाहिंदे, क्योंकि हमारे श्रुप्त कमींसे वे प्रस्त्र होते हैं । अपने पूर्वजीयर मिंक एका और उन्हें सार प्रस्ता को होते हैं । अपने पूर्वजीयर मिंक एका और उन्हें सार पर उसके सहुत एसाइमी होता, तथा को हमारे प्राप्ती व पूर्वजीमें वहुं-दाई सुदि, वप्तशी और अध्यक्तार हो । यो हैं उसके मामका भी समरण करना इत्यानि हमारे ग्राप्ति कि हिन्द वेच-वर्तण्ये साथ साथ अधिन वित्त-वर्तण्य करने साथ साथ अधिन वित्त-वर्तण्य करने सहाय है। वही बात में पूर्व पंत्र महाराव सिंप हो । वही बात में पूर्व पंत्र महाराव सिंप हो । वही बात में पूर्व करान वा महत्र करना है । लिस्से पितृत्वोंसे प्रस्तु हो । वही बात वें सा हो आवार प्रस्तु कराना वा प्रसन्न करना है। अपने पूर्वजीसे हम अपना समझ कराना हो। अपने पूर्वजीसे हम अपना समझ कराने क्षा करने हमाराव सा प्रदेश कराना स्वीवज्ञ हो । वही एका स्वाना प्रदोतन है।

उमापति - महाराज, क्या ऐसे रिवाज पृथ्वीकी दूसरी प्रजालोंमें भी हें ?

गुदनी--टां, ईरान, त्रीस, रोम आदि अनेक प्राचीन

प्रजाओंमें यह रियाज था। यह पारस्वियोंमें अवतक है और जापानमें भी हैं। कुछ समय पहले इस और जापानका युद हुना था, उसमें जापानवासी यह माना करते थे कि उनके वाप-स्वादे अभी जीवित हैं और उनकी तरफसे युद्धमें रुड़ रहे हैं।

### [ २० ]

#### वत, उत्सव और यात्रा

कुछ दिन हुए प्रयागमें कुम्ममेळा होनेका समाचार प्रका-शित हुआ था। अभी संयुक्तप्रान्तमें महाशिवराविके उत्सव-पर काशीविक्वेश्वरके दर्शनार्थं जानेवाले लोगोंके लिये खाल ट्रेनें सली थीं, यह समाचार पड़ा है। होकोंके त्यीहारके समीप होनेके कारण, 'होली संशोधक मण्डली' की ओरसे किये जानेवाले कामका समाचार पचोंमें आज ही प्रकाशित हुआ है। अतायत युक्तीते हिन्दूबर्मके बत, उत्सव और यात्रासम्मधी उड़कोंके कुछ परिचन्न देनेका विचार किया। इतनेमें सस्तव पुछ वैठा—गुक्तों, आपने जो महायह बतलारे, उनेमें सस्तव पुछ देता—गुक्तों, आपने जो महायह बतलारे, उनेमें स्वाय पूसरे महायद्व मी हमने रामायण कौर महामारतमें पड़े हैं। रामावन्द्रजीने अश्वमेष यह किया था और युक्तिएते राजसूय किया था। बना रे सब महायल वहीं ?

्र बहुत लोग इसमें भाग लेते हैं और ये बहुत विनक्त चलते हैं, इसकारण ये महायण कहे जाते हैं। लेकिन ईश्वरकी भक्ति करता, विद्या पढ़ता, पूर्वजॉका स्तरण रखना, भूषे-प्यासॉको अञ्चल देना और प्राणीमात्रके प्रति दया रखना अथवा उन्हें पालना—ये पांच तो हर एक आदमीको करने ही चाहिये,और वे बहुत ही आवश्यक हैं, अतएव महायह हैं —

चुन्नीलाल-गुरुजी, ह्या इन दो तरहके यहाँके सिवाय तीसरी तरहके भी कुछ यज्ञ होते हैं ?

गुरुजी—हां, हर एक ऋतुमें करनेके यह हैं।

सत्यदेव-- अव तो इन्हें कोई करता नहीं। गुरुजी—करते हैं। जैसे अग्निपूजामेंसे शिवपूजा निकली

और इसी प्रकार वैदिक धर्मके वाहरी आकारमें दूसरे बहुत फेरफार हुए, वैसे ही इस धर्मके प्राचीन यहाँने भी नवीन रूप धारण कर लिया है। तुमने नवरात्रके दिनोंमें जी बुवाये थे और माताके आगे होम किया था, यह उस समयका यह था जब

वर्षाभृतुका अन्त और शरदभृतुका आरंभ हुआ था। इसी प्रकार अब थोड़े दिन बाद तुम होली जलाकर उसमें नवे आमका मौर,

गेहंकी वार्ले आदि होम करोगे,यह क्या है ? यह वसन्तऋतुका यज्ञ है। इन सब यज्ञोंका यह तात्पर्य है कि प्रभु-कृपासे इस जगतमें हमें जो जो अच्छे पदार्थ मिलते हैं, उन्हें प्रमुक्तो समर्पण कर हमें काममें लेना उचित हैं। इन यहाँको यदि हम सब मिलकर करें तो ये उत्सव वन जाते हैं । हमारे सब उदसव इस

रीतिसे अमुक ऋतुके यहमेंसे अथवा अमुक देवताके यहमेंसे उत्पन्न हुए हैं। इसके सिवाय यह करनेवालेको पवित्रतासे इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कितने ही नियम पालन करने

होते हैं। उन नियमोंको 'अत' कहते हैं, जैसे अमक समयतक

न साना-केवल फलमात्र साकर रहना-जिससे यह स्थल शरीर वशमें रहे, इन्ट्रिय और मन पवित्रताके मार्गमें वहीं। सोम-प्रदोप, एकादशी, शिवरात्रि आदि उपवास मन और इन्द्रियों-को वशमें कर ईश्वरका भजन और पूजन करनेके लिये ही होते हैं। हिन्दू-धर्मकी पुस्तकों और छोक्छड़िमें तीर्थयात्राकी वड़ी महिमा है। इस प्रकारको ईश्वर-मक्ति वहे उत्कट प्रेमसे करनी चाहिये । जहां नदी, पर्वत, वन आदि स्थलोंमें प्रभुकी ललित लीलार्य विशेषहपसे दृष्टिगोचर हाँ, उन स्वलोंमें जाना शास्त्रमें कहा गया है। हिमालयसे गङ्गाजी निकलती है। आगे चलकर गङ्गाजीके साथ यमुना मिलती हैं, और आगे चलकर गङ्गा-यमनाका मिला हुआ जल लहराता लहराता एक स्थल्पर दिशा बद्दता है, और उसके साथ दूसरी छोटी नहियां मिछती हैं। ये द्रश्य बहुत भन्य और रमणीक होते हैं। इसकारण गङ्गाद्रार, वदरिकाश्रम, इरिद्वार, प्रयान, काशी आदि पात्राके स्थान बने हैं। इसी प्रकार जहांपर राम, कृष्ण, व्यास आदि महापुरुप वसे कहे जाते हैं, वे स्थल भी इन महापुरुपोंके सम्यन्धसे वडी महिमाके गिने जाते हैं। जैसे मधुरा, झारिका आदि नगरियां तथा नर्मदा, गोदावरी आदि नरियोंके किनारोंके तीर्थस्थान।

यात्रासे बड़ा भारी छाम यह है कि भिन्न भिन्न देश और मनुष्येकि समायम और महात्माओंके सत्सङ्गले झान और प्रेमकी यूद्धि होती हैं। तीर्थोंकी यात्राका यही तात्यव हैं!



# [ ₹₺ ]

## सामान्य धर्म

पहले दिन गुरुजीने यह कहा था कि कल धर्मिश्रक्षणकी कक्षा पाठ्यालाके मकावर्मे होगी। तदनुसार दूखरे दिन स्कूल खुलते ही विद्यार्थीयण क्या देखते हैं कि धर्मिश्रक्षणके विशाल भवनके हारपर और अन्दरकी दीवारोंपर सुन्दर शिलालेख लग रहें हैं। उनमें सीघे, मरोड्दार तरह तरहके रङ्गविरङ्गे और सुन्दर वैद्याल सेचें के स्वलंक स्वलंक स्वलंक सेचें सेचें

यतो धर्मस्ततो जयः।

'जहां धर्म वहां जय' यह वहे सुनहरी अक्षरोंमें लिखा हुआ था। और उसके नीचे इस तरहका लेख था:—

धर्म चरत माऽधर्म सत्यं वदत मानृतम्।

दीर्घं परयत मा हूस्त्रं परं परयत माऽपरम्॥

धर्म करो, अधर्म मत करो: सत्य बोलो, असत्य न बोलो; दीव हृष्टि रखो, संकुचित हृष्टि न रखो; हृष्टि ऊंची रखो, नोची न रखो। अर्थात् उदारता रखो।

फिर अन्दरं आते हुए सामनेकी मौतपर यह छिखा था— तत्यं यद । यमं चर । स्त्राध्यायानमा प्रमदः । सद्य योछ, धर्म कर, अपने विद्यास्यासमें बुटि न कर। नुद्देगकरं वाषयं सत्यं त्रियहितंचयत्।

गति। अ०१७ स्हो०१५

वाक्य जो वोला जाय, वह किसीको उचारन करनेवाला व हो, साथ ही सत्य, मीठा और हितकारी हो।

अहिंसा सत्यमस्तयमस्त्रमस्त्रोधलोभता।

भूतप्रियाहितेच्छाच धर्मोऽवं सार्ववार्णकः॥

हिंसा न करना, सत्य बोहना, चोरी न करना, काम फोड लोभ मोह न करना, और प्राणीमानके प्रिय और हितकी इच्छा करना, यह सब वर्णोंका धर्म है।

आहंसा सत्यमस्तेषं औचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतं सामासिकं धर्म चातुर्वण्ये ऽनवीत्मचुः ॥

हिंसा न करना, सत्य बोळना, चोरी न करना, पवित्रता रखना, इन्द्रियोंको वशमें करना, यह चारों वर्णीका साधारण धर्म मनुजीने वतळाया है।

इसके सामने दीवारपर घड़ा शिलालेख है—

विद्वद्भिः संवितः सद्भिः नित्यमद्वेषरीगानिः ।

हृद्येनाभ्यनुज्ञातो यो घर्मस्तं नियोधतः।

विद्वान को सत्पुरुष हों और सहा रागद्वेपसे सुक हों वें जिसको सेवा करते हों और जो हृदयसे पसन्द हुआ हो उसे तम वर्ष समको।

ं अध्यतां धर्मसंवस्तं श्रुत्वा चैदावधार्यताम् । आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत् ॥ धर्मका सार छुनो और सुनकर हृदयमें धारण करो। वह यह है कि जो हमें अपने लिये अनुकूछ न हो वह यूसरोंके लिये न करना चाडिये।

श्लोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यहुक्तं थन्थकोाटीमिः।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ .

आवे रठोकों में सुम्हें यह वात कहुगा जो करोड़ों अग्योंमें कही गयी है। और वह यह है कि दूसरेका उपकार करना पुण्य है, और दूसरेको पीड़ा देना पाप है।

दूसरी दो दीवारोंपर आमने-सामने लेख थे। एकमें यह खुरा हुआ था--

दैवी सम्पद्धिगोक्षाय निवन्धायापुरी मता।

दैवी सम्पत् (ग्रुण-वृत्ति) मोक्ष देती हैं, आसुरी संपत् बन्ध उत्पन्न करती हैं। और इसके सामने छड़कोंकी सदा दृष्टिमें रहे, इस मकारसे एक निम्नछिकित ग्रुग्नेक गहरे रङ्गसे अङ्कित था—

आदित्यचन्द्राानिलोऽनलम्ब ौ मूँमिरापो हृदयं यसम्ब ।

अह्य रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये वर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ सर्पः चन्द्रः वायः अस्ति साकाणः प्रश्नी — स्वर्

स्र्यं, चन्द्र, वायु, ब्रह्मि, ब्राह्मा, पृथ्वी, जल, हृद्यु,नियनता इंश्वर, दिन, रात्रि, प्रभात, ब्रोर सार्यकाल और वर्म स्वयं ही इस मनुष्यके आवारणको जानता है।

यालक इन सबको पड़ते हैं। इतनेमें कुछ देर वाद पाठ-शालाका वण्टा दता और धर्म-शिक्षणकी क्लास आकर इकही हुई। गुरुत्री आये, सबने नमस्कार किया और शिक्षणका काम गुरु हुआ। गुरुती — यालको, परा तुम्हें सदाया हुधा यह भवन अच्छा रुगता हैं !

यसन्त--जी हां,बहुत हुन्द्र रुगता है। हमेशा इस प्रकारसे ही रसा जाय तो कितना अच्छा हो।

सुरुजो—अच्छा, ऐसा हो रखँगे, पर साथ ही साथ तुम भी शिटापर खुरे हुए वाक्योंको अपने मनमें अङ्कृत रखना।

रमाफान्त—गुरुजी, इन्हें हम बार बार एड़ेंगे और बाद रखेंगे। हमें ये बहुत पसन्द हैं। किसने इन शिळाबोंपर श्लोक स्रोटकर लिखे हैं।

गुरुओ-मुरारि नामक एक चित्रकारने इन्हें लिखा है। विचारचन्द्र-गुरुती, मैं उसे जानता है। मेरे घरसे वह घोड़ो हो दूर रहता है। वह वहुत अच्छा आदमी है।

गुरुत्री—बह मनुष्य बहुत अन्छा है वा चित्रकार बहुत अन्छा है ?

विचारनन्द्र—गुरुजी, वह बादमी वहुत अच्छा है, इसे तो हम नेत्रसे ही देख रहे हैं।

गुरुती — अच्छा, वह चित्रकारका काम तो अच्छा करता है, जेकिन वह दारु पौकर पड़ा रहता है और काम समयपर करके नहीं देता, सामुक्के सच्छे कहकर देवदारके तको लगाता है और अपनी मिहनतके अनुसार दाम न लेकर हमें भोखा देता है—अला ऐसे आदमीको हम कैसा कहें !

विचारचन्द्र चह चितेरा चाहे जैसा हो,पर अवभी सराव है। गुरुजी -अच्छा, तो एक बात सब ध्यानमें रखो कि मनु प्यक्ते अपने अपने विद्येष धन्धेकी जानकारीके अळावा हर एक मनुष्पको मनुष्य वननेके ळिये कितने हो खामान्य रीतिके गुण सीखते बाहिये ! इत गुणोंको हिन्दू-धर्मके शास्त्रोंमें 'सार्ववर्णिक अर्थात् सव वर्णोंके सामान्य धर्म वतलाये हैं। विशेष धर्म— अमुक वर्णके खास धर्म चाहे जितने हम क्यों न पाले पर सामान्य धर्मके विना वे निर्धक हैं।

वे धर्म उस भीतको पश्चियोंपर लिखे हुए हैं जिन्हें तुमने पढ़ा होगा।

रमाकान्त—हां महाराज, इनमें जो आधे श्लोकमें अधर्मकी ज्याख्या दी गयी है, वह मुझे बहुत पसन्द हैं :—

परोपकारः पुण्याय पापाय परपडिनम्

दूसरेका उपकार करना ही पुण्य है, और दूसरेको पीड़ा देना ही पाप है।

# [ 30 ]

### आत्मा (१)

गुरुजी—चालको! परमेश्वरके विषयमें हिन्दूधर्मका जो कथन है उस सम्बन्धमें हम यत्किञ्चित् समक्रमये हैं, और इस दुनियामें हम किस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिल सके, इस विषयपर भी हिन्दूधर्मके मुख्य विचार हम देख चुके हैं। अब हम अपने विषयके तीसरे भागकी आलोचना करते हैं। इस प्रसंगर्मे जो सवाल हमें हल करने होंगे वे निस्नतिको हैं.—हम सचमुन कीन हैं? कहांसे आये हैं और हमें कहां जाना है? यदि यह मान िया जाय कि यह प्रत्यक्ष शरीर ही हमारी आहमा है, हम जम्मके पहले कुछ भी न ये जीर मसनेके वाद सो कुछ न रहेंगे, हस प्रतिरकों चितामें भरन होनेके वाद हमें कहीं किसीकों अवाय हेना गई, इसिटये बाओ पीओ मीज करो, तो रंगर लोंद मंत्री प्रमंती चर्चों करना उपहासमान है। यदि यही मत सोहत हो तो अवतक परमेहरत और उसके अवुक्क प्रमंत्र सम्बन्ध तो तो विचार हमने किये हैं वे सन निर्द्यं के हैं। हर यह मत उद्दर महाँ सकता। वास्तवमें वात यह है कि हम तमार कर है। वह यह मत उद्दर महाँ सकता। वास्तवमें वात यह है कि हम तमार कर है। वह यह मत उद्दर महाँ सकता। वास्तवमें वात यह है कि हम तमार कर है। वह यह माना हमारी हस देहके जमसे पहले यह जी और सुरुपुढ़े सवय हमारी हेहके जलकर मस्स हो जानेपर भी रहेगी।

मृत्युके सयय हमारी देवके जलकर सस्त्र हो बानेगर भी रहेवी। प्राचीन ग्रापियोंके समयमें इस विषयको ज्ञाननेकी कैसी उत्कर ६च्छा एक तुम्हारे ऐसे बालकको हुई, इस विषयमें मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं।

प्राचीन कार्य मिनिकेता मानका एक विश्वासयोध्य बालक था। इसका बाप यहमें बुदी, कुबड़ी और सहड़ गायें प्राह्मणांकों दावर्गे दे रहा था। यह देख निवकेताने मनमें सोचा कि पितावी निकममी वस्तुजांका तो दान कर रहे हैं, टेकिन अपनी एक भी प्रिय चस्तु नहीं दे रहे हैं, स्थल्ये दस यहचे क्या लाम श्वापय उसने विताबी कहा—"विताबी। तुम निकम्मी वस्तुजांका दान तो करते हो, किन्तु एक भी द्यारी कहा। हिस्तीको द्वामये बही दे।" उसने के बाद कहा, दो बार कहा। हिसीमें प्रिया विकक्त बोटे—'के होई हो मैं दे उलजा हैं।"

नचिकेता--"आप किसे हेंगे ?"

पिता —(और चिढ़कर) "यमराजको ।" नचिकेताने विचार किया कि जैसे यह अनाज उगता है और काटा जाता है वैसे ही मनप्यका जन्म होता है और मृत्यु होती है-बहुत मरे हैं और बहुत मरेंने, इसलिये मृत्युसे उस्ना नहीं। फिर उसने उत्तर दिया-"मुक्ते खशीसे यमके घर भेजो।" पिताने उसे थमके धर मजा। उस समय यमराज घरपर न थे। इसकारण · उसे तीन दिन यमराजके घर भूखे-प्यासे वाट देखते हुए पड़ा रहना पड़ा। यमराज घर आये और नचिकेताको देखकर, अतिथिरुपसे उसका सत्कार करनेमें विस्मय हुआ इसकारण, उससे क्षमा मांगी, और तीन दिन विमा सत्कार उसे पड़ा रहना पड़ा, इसकारण घरदान मांगनेके लिये उससे कहा। इसके अनुसार नचिकेताने वरदान मांगे -हे यमराज ! सृत्युके वाद मनुष्यकी क्या गति होती है, यह मुझे कहो । कुछ छोग कहते है कि मृत्युके वाद भी जीव रहता है, और कुछ यह कहते हैं कि उसका नाश हो जाता है—इनमेंसे सच क्या है, यह मुझे वतलाओ।" यसराज कहने लगे—"नचिकेता, यह विषय बहुत स्ट्रम है, इसे समझना सहल नहीं, इसलिये इसके बदले कोई दूसरा बरदान मांग लो।" यह व्हइकर यमराज उसे पुत्र-पीत्रका सुख, दीई जीवन और हाथी, बोड़े, रथ, खजाने, महल इत्यादि संपत्ति हेने छने। परन्तु निवक्तिन इन्हें हेनेसे साफ इनकार किया और बड़े जोशसे कहा-"हे देव! इस हाथी, घोंद्रे सगरंगको अपने ही पास रखो । सुक्षे तो दुनियाके सारे सुन तृणसमान मालूम होते हैं। मुखे तो देवल एक ही वस्त चाहिरे और वह यह है कि आत्मा है वा नहीं, और है तो फैसी है, मुने यही वतलाये।" यमराज मिनकेताका वह उत्तर मुन यहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आत्माके विषयमें हान दिया। इतमा उत्हर मामनेति एक समाण दिवा नेतिक

हतना यहरूर गुरुजीने पाठ समाप्त किया, लेकिन एक विद्यार्थी पृष्ठ उठा—"युरुजी, यमपनने जो निकलेताको आरमाके विश्यमें झान दिया या उसे तो आपने हमें वतलाया हो नहीं।"

गुरुजी—यमराजने निविदेतासे कहा था कि यह विषय अति सुद्दम है। सबसुन तु ग्रहारी इस विपरमें उत्सुकता देश में बहुत प्रसन्न हूं। अत्यय यमराजके दिये हुए झानमेंसे कुछ एक रो विषय तुम समम्र सकते हो जिन्हें में बतशता हूं।

यमराजने कहा—"विकिता, हो पहार्य संसार्य, मनुष्यके सामने आकर छड़े रहते हैं—एक अंग और हस्त भेग । ( भेग अच्छा, भिग, मनपस्टन् और और हितकारकः) इन दोनोंमेंसे चतुर मनुष्य दूसरी बस्तु हो पसन् करता है, और उसे ही तुमने पसन्द किया, स्तकारण मैं तुमले रहुत असन हो। अब आसमके विगयमें जो मैं कहता हूं उसे सुना। शरीर तो एक रख है और इसमें रफ्के सामी-सांति अधिकड़ आता है।

वृद्धि स्वका सार्या है, मन इन्द्रिक्त वोड्रोक्षी ज्याम है और ये बोड़े विषयोंकों ओर दोड़ते हैं। इन्द्रिक्सी बोड़े हकर उपर, मनमानी ओर दोड़क्त, रचको, जपने आपको, और रखों वैठे हुए लामीको महुदेमें न डाल हैं, इसकारण वृद्धिकरी सारयों अच्छा होना चाहिये। यदि सारयों अच्छा होगा तो वह रधके लामी वर्थात् बात्माको उसके परमपद्-गरमात्माके धामतक-पहुँचा देगा।"

निष्मेता इस हानको पाकर पिताके पास आया और पिताने उसे प्रेमसे बुलाया। हुटान्तरूपसे इस कथाका सारांश यह है कि जो अद्धावान हैं, जो मरनेसे नहीं उरता, और जो दुनियाके सुखका लालची नहीं, वही आत्माको जान सकता है।

#### [ ३१ ] आत्मा (२)

शरीरमें होते हुए भी शरीरसे जुदा है और जुदे प्रकारका है।

विचारवन्द्र—गुरुजी, आपने कर हमें निवकेता और यमराजकी वात कही वह हमें चड़ी रोचक रुगी, पर उसमें यमराजने जो यह कहा कि आत्मा इस शारीरक्षी रथमें वैठा हुआ रथका स्वामी है, समक्ष्में नहीं आता। शारीरसे आत्मा जुड़ी किस रीतिसे हो सकती है ?

गुरुती—तुम्हारा प्रश्न उचित है। सारे हृष्टान्त अधूरे हैं, यह परमेश्वरके विपयमें बोटते हुए हमें कहना पड़ा था। क्या तुमने उस वातका स्मरण रखा है ? उसी रीतसे यहां भी तुम्ह सम्मक्ता चाहिये। श्वेतकेत और उसके पिताकी कथा तुम्हें याद होगी। उन होनोंकी आपसकी वातचीतमें एक वात यह थी कि पिताने याुन साधारण हुण्डान्तसे यह सममाया था कि श्ररीरसे जुरी आत्मा है और वह श्ररीरके एक कोनेमें—रथमें रखके स्वामीको

भांति वैठी हुई नहीं,विल्क सम्पूर्ण शरीरमें व्यास है। पिताने श्वेत-वेतुसे कहा "श्वेतवेतु ! जो इस माड़के मृत्यमें कुव्हाड़ी चळायी जाय सो इसके जीवित होनेके कारण इसमेंसे रस निकलेगा, इसके बीचके धड़में कुल्हाड़ी चलाई जाय तो भी इसके जीवित होनेके कारण इसमेंसे रस निकडेगा। परन्तु यदि इसकी शाखामेंसे जीवन जाता रहे तो वह सुस जायमी, रूसरी शसामेंसे जीवन जाता रहें तो भी वह सूख जायगी, तीसरीमेंसे जाता रहे तो भी सूख जायमी —और इस कमसे यदि सारे वृक्षमेंसे जीवन वहा जाय तो सारा बृक्ष सूख जायगा । तब यह सममता चाहिये कि जीवका वियोग ही मरना है। जीव स्वयं नहीं मरता, परन्तु इसके वियोग के कारण यह जिसमें रहता था वह देह अरती है।" इस प्रकार खेतकेतुके पिताने उसे एक सीधा हुण्डान्त देकर यह समकाया था कि देहमें बारमा रहती है, पर वह देह खाल्मा नहीं है। फिर, यह आत्मा सचमुच कितना अद्भुत पदार्थ है और हमें कितनी प्यारी है, इसे समध्येके छिये एक बात सुनो -देवता और असुरोंने सुना कि आत्मा युढ़ापा, मृत्यु, रोग, भूख, प्यास आदि सब दोवोंसे रहित है, और प्रजापति इस विषयका शान देते हैं। अतएव देवताओंके राजा इन्द्र और असुरोंके राजा विरो-चन,होनों प्रजापतिके पास गये और ३२ वर्षतक प्रह्लचर्य पालन कर उनके पास रहे । ३२ वर्ष होतेपर प्रजापितने उनसे पूछा 'है इन्द्र और विरोधन ! तुम क्या सीखने आये हो ?" होनोंने कहा "मदाराज, आत्मा बना वस्तु है, इसे जाननेके छिये हम आये हैं।" तब प्रजापतिने उनसे यह कहा-परेखो, श्रांसमें जो यह

पुरुष देख पडता है, वही बात्मा है।"

इन्द्र-विरोचन--''पानीमें वा शीशोर्ने जो देख पड़ता है, क्या चही आतमा है ?''

प्रजापति—"हां।"

फिर दोनोंने एक पानीभरे वासनमें देखा और आकर कहा-"महाराज, हमने आत्माको देखा नखसे शिखतक, सिरसे पैरतका।"

प्रजापति—"श्रन्छा ।"

फिर इन्द्र-विरोचन दोनों अपने अपने घर चल पड़े। विरोचन अपने असुरोंके मएडलमें पहुंचा और सबको यह बख्न अलङ्कार पहननेयाली देह ही आत्मा है, इस जड़वादका उपदेश दिया। लेकिन इन्द्रको इससे सन्तोप नहीं हुआ। वह आधे रास्तेसे ही पीछे फिरा और प्रजापतिके पास आया। ३२ वर्षपर्यंत ब्रह्मवर्ष पालन कर फिर प्रजापतिसे हाथ जोड़कर उसने पूछा — "महाराज, ऐसी आत्मासे मुक्ते सन्तोप नहीं हुआ। इस शारीरको जैसे वस्त्र अरुङ्कार पहनाये जाते हैं, **वैसे हो वस्त्र** अरुङ्कारवारी यह आतमा देख पड़ती है। यदि शरीर ळङ्गड़ा हो तो वह भी ळङ्गड़ी है. शरीरमें आंख नहीं तो वह भी अन्धी मालूम होती है। ऐसी आतमामें मुक्ते कुछ भी अनुराग नहीं।" तब प्रजापतिने कहा-"अच्छा. तो जो स्वप्नमें फिरती हुई घस्तु चलर आती है वही भातमा है। इस उपदेशको सुन इन्द्र चला गया लेकिन किर आधे राम्बेसे छोट आया और फिर ३२ वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर प्रजापतिके पास वैठकर पृष्टिने लगा-- "महाराज, यह तो ठीक है कि शरीरके अन्धे खुढे होनेपर भी स्वप्नमें दिखाई देनेवाळी

आतमा अन्त्री लूळी नहीं होती, पर स्वप्नमें इस आतमाको यदि कोई मारता है तो वह दु:खी होती है, रोती है। ऐसी आत्मामें मुक्ते क्वछ बानन्द प्रतीत नहीं होता।" फिर प्रजापतिने कहा-"अच्छा, तो स्वप्नरहित गहरो नींद्जी दशामें जो रहता है वही आतमा है।" इन्द्र इस उपदेशको छनकर चला गया. लेकिन इससे सन्तुप्ट न होकर आधे रास्तेसे लौट और ३२ वर्ष ब्रह्म-चर्च्य पालन कर प्रजापतिसे कहा--"महाराज ! यह तो सब है कि आपकी बतलायी हुई इस नयी आत्मामें कोई दु:ब प्रतीत नहीं होता, किन्तु उस दशामें 'में हुं' यह गाड़ निहाके कारण कुछ भी पतीत नहीं होता। इस आत्मासे भड़ा क्या लाम! इसल्ये मुक्ते तो ऐसी थातमा भी इच्छ नहीं।" फिर ब्रजापतिने पांच वर्ष (कुछ १०१ वर्ष ) ब्रह्मचर्च पालन कराकर इन्द्रको आत्माका उपदेश किया, इस बातका तात्पर्य यह कि को अपने आनन्दका स्थान है, जो होना हम चाहते हैं वह आत्मा जायत, स्वप्न और सुपुप्ति (गाड़ निद्रा ) इन तीनों अवस्थाओंमें रहती हुई प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा होते हुए भी वह इन तीनों वबस्थाओंसे दूर है।

> [ ३२ ] जीवात्मा और परमात्मा (१)

विवारचन्द्र —गुरुजो, जित्र अञ्चुत आत्माके विषयमें कळ आपने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? और वह किस वस्तुमेंसे उत्पन्न हुई होगी। गुरुती—हिन्दू-धर्ममें आत्माको उत्पन्न हुआ नहीं मानते। यह अनादि है, उसका अमुक दिनसे आरम्भ नहीं होता।

विचारचन्द्र—गुरुजी, फिर हम सब क्यों ईश्वरके वालक कहलाये जाते हैं ?

गुरुती --इसका अर्थ यह है कि जैसे अग्निमेंसे विनगारियां निकटती हैं वैसे ही हम इंस्वर्फेंसे निकटते हैं। किन्तु विवगा-रियां होनेसे कोई नया पदार्थ तो उत्पन्न होता नहीं, बब्कि वे तो अग्निके बड़े मार्गोमेंसे अटम होकर छोटे दिखाई देते हैं और वे स्फुलिङ्ग कहे जाते हैं। इसी प्रकार आस्त्रा और परमात्मा तो एक ही बस्त हैं।

चिचारचन्द्र—लेकिन महाराज्ञ, जैसे अग्निमेंसे स्कुलिङ्ग निक-लते हैं वैसे हम परमारमामेंसे निकले हुए हैं, यह द्वारान्त क्या विस्कुल ठीक है ?

गुरुवी – हां, लेकिन इस इष्टान्तका यह वर्ष है कि परमा-स्माकी शक्ति किसी प्रकृति कहते हैं और जो हमारे आसपास फीलां हुई है, उससे हमारी देह बनी हैं और उस देह के कारण हम ये जीव वने हुए हैं। पर जैसे स्कुलिङ्ग अफ्रिके बाहर निक-तर्त है जैसे हम कुछ परमात्माके चाहर निकल्खे नहीं — परमा-समके बाहर सहा क्या हो सकता है? परमात्मा सर्वव्यापक.

विचारचन्द्र -गुरुजी, ठीक । तो इसीकारण प्रकृति माता है, यह ठीक है न ?

गुरुजी—हां, लेकिन परमात्मा और परमात्माकी शक्ति, वे

दो जुदी वस्तुपं नहीं। जैसे तैज और तेजकी शक्ति, जैसे हिशा और उसकी प्रकाश करनेवाळी शक्ति, ये दो जुदी नहीं हैं। जो परमारमा है वही उसकी शक्ति है, और इसकारण परमारमाको पिता और माता दोनों कहा जा सकता है। इसके अळावा परमारमाके ळिये एक दूसरी उपमा दी जाती है। क्या तुम उसे जानते हो?

इरिलाल—हां, राजाकी।

गुरुजी--ठीक, अब इसका कारण कहो।

हिलाल-राजाकी भांति प्रयोश्यर भी हमारे लिये महा-रमाओंद्वारा न्याय नीतिके और इस सृष्टिके नियम बांधता है, बुरे ग्रामेंग्रे जाते हुए रोकता है और अच्छे प्रामंखे हमें उपत करता है। इम दोप करें तो वह शिक्षा करता है, और अच्छे हंगसे चलें तो प्रसब्ध होकर पुरस्कार भी देता है। इसिल्ये शुग कर्म और भक्ति दोनोंकी शावश्यकता है। गीतामें भी लिखा है कि भक्तको में बुखियोग देता है।

यथाश्लोकः- --

ददामि तं बुद्धियोगं वेन मासुपयान्तिते ।

गीता अठं १०१छो ० १०॥

गुरुवी—टीक, बन इसके साथ इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि राजा तो कठोर न्यायको मूर्ति है और ये माता-पिता तो वाल्सस्य (माता-पिताका, पुत्र-प्रेम) की मूर्ति हैं। इसकारण जब यह दूसरा भाव विशेष रूपसे बतहाना हो तब हम ईश्वरको माता-पिताकी उपमा देते हैं। क्या कोई तोसरी उपमा दी जाती हुई तुम जानते हो ?

छड़कोंने और कोई उपमा सुनी नहीं थी, इसकारण वे खुप रहे।

ग्रहजी—जीव और ईश्वरको कितनी ही वार सखा-मित्रकी उपमादो बाती है। राजाको अपेक्षा माता-पिताकी उपमा कोमलता दरसातो है, किन्तु उसमें भी एक कमी है। माता-पिताके साथ हम बादरपूर्वक व्यवहार करते हैं, यु:खके समय उनका सहारा छेते हैं; किन्तु हृद्य खोलकर पूरी पूरी छुटसे विना संकोचके, दुःख सुखकी वात करना तो मित्रके ही साध वन सकता है, इसकारण परमातमाको गीतामें सखा अर्थात् मित्र कहा गया है। चेदका कथन है कि इस संसारहण बुक्षपर दो मिले हुए सखास्य पक्षा बैटे हैं, उनमेंसे एक इस वक्षके मोटे फल खानेकी कामना करता है और खाता है और दसरा इन फलोंको देखता रहता है, पर खाता नहीं। खानेवाला पक्षो तो जीव हे और केवल देखनेवाला परमात्मा है। हमारे हदयमें भी हमारा और परमात्माका इकट्टा चास है, किन्तु हम इस संसारके भोगोंमें फँस रहे हैं. और परमात्मा साध रहता हुआ देखता और मित्रको तरह हुई पापोंसे वचनेको चितावनी भी देता रहता है। इस वातका अनुभव विचार करनेपर हमारे अन्तः करणमें होता रहता है।

त्रवर्मे एक और जाननेवोग्य यात कहता हूं। इन दो सखाओं के नाम अपने इतिहास-पुराणोंमें नर (जीय)और नारायण (परमात्मा) वतलाये गये हैं, और इन नर और नारायणके अवतार अर्जुन और रूप्य थे। दो मित्र हैं, उनमें परमात्मा तो इस संसारमें जीवात्माको डीवत मार्थपर चलाता है, अतपव रूप्य इस संसारक रणक्षेत्रमें अर्जुनके सारथी वने।

कृष्ण ऐसे योगिराजको व्यासजीने अर्जुनका सारथी क्यों वनाया, इसका सूक्ष्म अभिप्राय आज छड्कोंने समभा और समभक्तर सब बहुत आनिन्त हुए।

#### [ ३३ ] .

### जीवात्मा और परमात्मा (२)

पहले दिनके पाठपर विचार कर दूसरा पाठ आरम्म करना यह वर्त-रक्षाका प्रतिदिनका रिवाज था।

गुरुजी—बालको, नये कल तुमने जीवातमा और परमात्मा-सम्बन्धी कितने हुणन्त समझे ?

वालक-तीन।

गुरुजी-वे क्या हैं?

रमाशंकर-एक राजा-प्रजाका,दूसरा प्रा-शप और वर्जोका, और तीसरा हो निर्वोका।

गुरुती—इनमें क्या इस पिछले दृष्टान्तमें कोई कमी मालुम हुई ?

रमात्र'करं—हां, हमारा और परमात्माका सम्बन्ध अकेला

मित्र पेसा नहीं। मित्र तो वरावरके होते हैं। क्या हम और परमात्मा कुछ वरावर हो सकते हैं? मित्रके भावके साथ राजा-प्रजाके और मा, वाय,वर्षोके भाव भी होने आवश्यक हैं।

गुरुजी – ठीक । किन्तु यह भी समम्भग चाहिये कि हमारा और परमात्माका सम्बन्ध किली भी एक हृष्टान्तसे पूरा पूरा समभाया नहीं जा सकता । अच्छा, तुमने जो कहा या उसके अलावा तुम्हें मित्रके हृष्टान्तमें और कोई कमी समभमें आती हैं? रमाशंकर—नहीं गुरुजी ।

गुरुजी—तो सुनो। मित्रकी देह एक दूबरेसे स्वतन्त्र हैं, किन्तु जीवारमाकी देह तो परमारमाकी देहमेंसे — हमारे आस-पासकी इस विस्तीण मकतिमेंसे —ही उरपल हुई है, बिल्क उसका ही भाग है। इसकारण मित्रका दृष्टान्त भी पूर्णरीतिसे छागू नहीं होता। फिर कितने ही शाखकारोंके अनुसार इसमें एक और कमी है। मित्रके दृष्टान्तमें यह है और यह दूखरा है, इस प्रकार हो लिने जा सकते हैं, पर परमारमा तो वहीं हैं औ हमारी सबकी आहमामें है। बैतन्यकपसे इस सब एक ही हैं। यह पिछल भाग छुकीने नहीं आ सका, यह बात गुरुकीने नहीं भी आहतिसे जान हो।

गुरुती—वालको, मुद्रे मालूम होता है कि तुम पिछले भागको नहीं समझे। जच्छा, वभी इसे रहने हो। ( सब समुझके पान को थे। समुद्र धीरे धीरे बहुता आता था और समुद्रको रहारें पट्टे बाद दूसरी बस्ती ही जाती थीं)।

गुम्बी—हेसी, ये लहरें कैसी बछल रही हैं !

कान्तिलाल—हां, गुरुतो, बड़ा सुन्दर हृश्य हैं ! देखो, यह हहर दूसरी लदरकी अपेक्षा कितनी बड़ी आ रही हैं ! गुरुत्री—आओ, लहरें गिनें, देखें पांच मिनिटमें कितनी

आती हैं ? कान्तिटाल--/ गिनकर ) पन्द्रह। गुरुजी, अब हम चलें,

क्योंकि समुद्र यहुत यहुता बाता है।

गुरुती—समुद्र बढ़ता बाता है या सहरें ? कान्तिसारु—नया सहरें समुद्र वहीं हैं ? पना सहरें कुछ

समुद्रसे बुदो हैं ? गुरुक्ती—जो तुमने फद्रह मिने, वे क्या छहरें थीं वा समुद्र ?

कान्तिछाछ—छहरें। लेकिन समुद्रक्ष्यसे तो सद एक दी हैं न ?

ही हैं न ?

गुरुवी—डीक, तो अब समुद्रके स्थावमें परमारमाको
सममा, बार तस्कुरको अगद बीवको समको। तस्कुर् यक दूसरेसे जुनी हैं तो भी समुद्रकारसे सब एक हैं। उसी क्लारसे बीव
पक दूसरेसे जुने हैं तथाणि परमारमक्ससे सब पक हैं। फिर
तस्कु तो समुद्र ही हैं। तस्कु समुद्रसे जुनी नहीं, हसी प्रकार
बीयारमा भी परमारमा है, बीयारमा परमारमासे जुनी वहीं।
इस इंग्रानसे जो बात पहड़े डड़कोंको समभमें बहीं वायी

जीवारमा भी परमारमा है, जीवारमा परमारमाचे बुनी नहीं। सब हुआजसे जो बात पहले ठड़कोंकी समर्भमं नहीं जावी थी, यह सहजाईमें उनकी समर्भमं जा गर्द। जावी वह विषय कठिन स्था नहीं 'रहते हो' कह्वत पुरुवीने वसको हुस्सरी वार्जी स्था दिवा था जोर जब उस वार्जीये ही कोई हुस्स

वातमे लगा दिया था कोर अब उस वातम हा छाड़ हुए विषयको समभा दिया। लड़के इस वातसे बहुत चिकत हुए। शास्त्रमें दृष्टान्त किस स्टिये दिये जाते हैं, इसका मो उन्हें परिवय मिस्रा, अर्थात् दृष्टान्तसे विषय तुरन्त समफ्रमें आता है।

अव धीरे बीरे पानी उतरा । रेतीमें जहां पहले दिन खेळते खेळते ळडकॉने छोटे छोटे गड्डे खोदे थे, उनमें पानी भर गया । सन्ध्या हुई, आकाशमें चन्द्रमा देल पड़ा । गुरुजीने वालकॉको खशेलियॉमें चन्द्रमाका प्रतिविम्द दिलळाया और कहा : —

वाळको, इल चन्द्रमाके प्रतिविभ्यको देखो । इसी प्रकारसे जीवात्मा उस परमात्माका—इमारे शरीर और हृदयमें पड़में चाळा—प्रतिविभ्य है, यह किउने ही शास्त्रकार कहते हैं ।

#### [ ३४ ] कर्म और पुनर्जन्म

धर्म-शिक्षणके वर्गके विद्यार्थी वनकी श्रोधा देखते देखते चल्ले जाते हैं। रास्तेम गुरुजीने कहा—"देखो, वालको, इस खेत-में जनाजका पाक कैसा अच्छा है!" सव लड़के गेहूंकी वाल्गे-को देवने लगे और उनमें दूचमरे दानोंको देख बड़े प्रसन्न हुए। उनमें एक शहूर नामके वालकने कहा—"गुरुजी, हमने जो पहला खंत देखा था उसमें तो दाने सूच गये थे, और कितनी में चाल में पूर्ण को पाई थीं। इस सेतका मालिक भाग्य-शाली प्रतीन होता है।"

पुरागेत्ता--गुरजी, शङ्काले जो बहा, क्या यह सब है ? मेरा तो यह सब है कि यह उसकी मिहतत, दुद्धि और मतोयोग-का हो गाट हैं। उसने केंद्र अच्छी तरह जोता होगा, बीज भी अच्छा पसन् कर वोषा होगा, और इसके बाद पानी देनेसे भी पहुत धम किया होगा, एन कारणोंसे ही उसके बेह अच्छे हुए। मुख्यी—पुरुषोत्तमका क्यम स्टर हैं। कीचा करेंसे बैसा पार्येत। वो सब दुने हो तम फल चाला। बेह बोनेसे बेह मिळते हैं.और सेहमें बोन, बाद और पानीके समुसार हो पाक होता है।

शङ्कर—सैकित गुरुती, खेर ही खराव हो तो विचास केसान भी समाक्रील है

सितान भी क्या फरेगा ?

गुरुती - पहुत कर सकता है। तुमने अमेरिकाके किसानोंको बात सुनी दोगी। इतारों मीड बङ्गुवमें वक्कर, कराव अमीनको अपनी मिहलतचे सुवारकर, अकड़ी बाद डाठकर वे अपने कोतीसे बहुत पैदानार वर सकते हैं। वेकिन इतके साथ मेरा कथन इतना तो सब है कि जनीनकर भी पैदावारका बहुत आधार रहता है। वस कितानके बाद भी वे इकड़ी जानेन होती तो अच्छी दिवार हो सकती थे। मैं इन होनां क्सानोंके तो अच्छी दिवार हो सकती थे। मैं इन होनां क्सानोंके

तो अच्छी पैदाबार हो सकती थी। मैं इन दोनों किसानीके सब्बे हालात जानता है। वे दोनों माई है। उनके बावने तो उन्हें दक्ती मिस्क्यित दो यो, लेकिन वनमेंसे एकने तो बहुत-सा धन उड़ा दिया, बौर वचे हुए योदे धनसे उस बुरे खेतको

मोठ हे दिया। दूसरे मार्थे तो बह अच्छा चेत ही हिया, हेक्ति अब मी बह पहला भार्र नाहे तो अमेरिकाफे किसालको मांति यहत इन्न कर सकता है। इस महार वातचीत करते करते हव अपने रोजडे मिन्नो-

इस प्रकार बातचात करत करत छव अपन राजक मिलन की जगह पढ़े वरगढ़की छायामें आ पहुंचे।

का जगह वह वरवादका कार्यान जा पहुंच । गुरुती—आज हमें वहाँ वहुत नहीं वैठना है। मैंने रास्तेमें जो बातबीत तुमसे की घी उसमें ही मैंने तुम्हें आजका पाठ एट्टा दिया । हिन्दूयमेकी, ब्राह्मण, बौद्ध, जैस, तीनों झाखाओं के माने हुए एक बड़े सिद्धान्तके विषयमें बहे पाठ था। बह सिद्धान्त कर्मका महानियम हैं—जो जस बुनै सो तस फल चाला — अवस्त्र मेव गोकस्य कृते कर्म ग्रुमाग्रुमम्।

अब एक और वातपर भी विचार करो । इससे इस जीवन-में अनेक भूतें होती हैं, जिनका फल हमें मोगना पड़ता है । फितने हो अपने किये हुए कर्मीका फल तो हम यहीं मोग लेते हैं, किन्तु हमें अपने समा शुन अशुन कमों का वरका स जीवनमें मिळनेसे रह जाता है। कमी कमी तो हमें पायी महाष्य प्रकी और धर्मात्मा होन होन देख पढ़ते हैं, पर यदि इस जगदका कोई न्याय-नियंता नियमानुसार बळानेवाळा प्रयोश्वर है—और वह है हो यह हमारा अटळ विश्वास है— तो जैसे हो और दो चार ही होते हैं और पांच नहीं होते, स्वर्ष पूर्वमें हो जदित होता है और पश्चिममें कहाथि नहीं होता, वैसे हो अत्वर्में— इस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें—तो अवश्य अच्छे कामका फळ अच्छा और सोटेका सोटा हुए बिना रह नहीं सकता

इस प्रकार हमारे जीवनका भूत और मविष्य कालसे धनिष्ट सम्बन्ध है। यह ऐसा न हो तो अवके किये हुए कमें निष्फल होंगे और पहले कुछ किये विना वर्तमान स्थितिमें उत्पान हुए हैं, यह स्थायो !इनरके राज्यमें कैसे सम्भव हैं! इस पीतिसे कामेंके सिद्धान्तके साथ पूर्व जान और पर-जनमका— अर्थात् जीवनको अनार्थ होरे अनन्त रेखाका—हम जन्मसे जन्मे नहीं और सुरुषु भारते नहीं, इस महास्तर्यका सिद्धान्त जुझा हुआ है। ये दोनों सिद्धान्त ईश्वरकी न्याययरायणताके आधार-पर खों सर्थे हैं।

[ 3x ]. (...

स्वर्ग और नरक

लड़के अगले दिनके उपदेशपर घर जाकर विचार किया करते थे और उसमें जो बात पूछनेयोग्य होती थो उसे दूसरे दिन ये पूछा करते थे। छड़कोंकी विचारशक्ति बढ़ानैके छिये सामान्य रीतिसे इस रीछीका बनुसरण किया जाता था। ग्रदनी —किसीको कुछ पूछना है ?

युरुता — क्रिया कुछ पूछार है : विचारचन्द्र — महाराज, आपने यह कहां था कि इस जीव-नमें समल कर्मीके फर्ड नहीं भागे जाते, इसकारण उनके भोग-

नेके लिये पुनर्जन्म लेना पड़ता है । लेकिन पुनर्जन्मके बदले सर्वा-सरकके मान लेनेसे काम चल सकता है।

गुहजी—हिन्दूधमें स्वर्ग नरक हो मानता ही है, लेकिन उसके साय पुतर्जनम भी मानता है । इन दोनोंको माननेका कारण यह है कि हम जो भोग वर्तमान समयमें भोगते हैं वे कुछ एकदम विना कारण नहीं आ पढ़े ज्ञातमें जोसे हर एक यस्तुका कारण होता है वैसे हो इसका भी कारण होना चाहिये, और इसलिये पहले हमने किसी स्थलमें ऐसे कमें कमें होंगे कि तनका परिणाम हमारा वर्तमान जीवन है, लेकिन स्वर्ग और तरक तो भोगभूमि है, कमेंभूमि नहीं, अर्थान् वहां तो कमेंके फल मांगे जाते हैं, कमें बसे नहीं जाते।

हरिलाल—गुरुजी, यह कैसे ?

गुरुडी—कारण यह कि हमारी ज्याह गक्ते अनुसार स्वर्ग और नरक अच्छे और बुरे कार्यके फल मोगनेके स्थान हैं। वहां भी पदि पुसरे कर्म किये जार्य तो ये पूर्वजन्म और परजन्मके कारण हो जार्यमें। इसल्ये हमारी हालकी जिल्ह्मांके सुख-ु-शके कारणस्य जो कर्म होने चाहिये उनका स्थान स्वर्ग-वरक नहीं, बन्कि पूर्वजन्म ही माना जाता हैं। विचारचन्द्र — तो फिर स्वयं नरकको जकरत हो क्या रही ? गुरुवी— मुनो । हमारे जो मले-बुरे कम देख पढ़ते हैं वे चास्तवमें ऐसे बढ़े होते हैं कि उनका बदला हस हमारी छोटो-सी दुनियामें नहीं मिल सकता । कस्पना करो-कि इस संवारमें एक दुष्ट पुरुपहारा एक साजू पुरुपकी निष्टुरतासे की हुई हत्यांके सम्बन्धमें यहुतसे बहुत क्या दुण्ड हो सकता है ? इस प्रकारके कामके लिये मृत्युका दण्ड सी पर्याप्त नहीं है ।

विवारवाट्र—किन्तु यदि यह मान हों कि आनेवाले जन्ममें वह साधु पुरुष उस दुएसे वैसा हो व्यवहार करे तो नरकत्ती कल्पना करना तो व्यर्थ ही होगा।

गुस्ती—तो साधु और दुएके योवमें बद्दिके वाद निवदारा तो हो सकता हैं, किन्तु परमेश्वरके सामने तो अपराध बना ही। रहता है न ? पर द्वालु इंटबर उस अपराधको सदा अपनी ट्रिएमें नहीं रखता, नरककी सजाका प्रोम कराकर वह उसे शुद्ध करता है। किर यदि वह साधु स्नाग्नील और उदार मनका हो और जैसा उसके साथ एक जनमें किया वैसा वह स्थयं प्रति हंसरे जनमें क न करे तो में इसके कारण किया हुआ पाप क्या मिट सकता हैं? वह तो जब उसकी सजा नरकमें मोगे लेगा तमी-मिट सकता हैं। इस्टियं पुषर्शनमके साथ स्वान-नरक मानवा आवरवक है।

मछे-बुरे कर्मीके अनुसार स्वर्ग-नरक मोगने ही पड़ते हैं, इस सम्बन्धमें हिन्दू-धर्मका विश्वास इतना हुट है कि गुधिष्ठिर ऐसे

<sup>#</sup> इस प्रस्तकमें 'हरिश्चन्द्रका वज्ञ' शांपैक पाठ देखी।

धर्मराजाके अवतार माने हुए महापुरुषको भी इस नियमसे सुक नहीं माना गया।

प्रमशङ्ख — गुरुजी, स्वर्भ और नरक कहां होंने ?

गुरुती - ये स्वर्ग और नरक हमारी भूमिके सदूर कोई और भूमि नहीं। ये तो जोचकी वर्तमानसे कुछ खुदी ही प्रकारकी अवस्थायों हैं, जिन अवस्थायों में जीवकी केवळ सुख और हु:ख ही मोगने होते हैं। इसिळ्ये डिन्ट्याखकार कितनी हो वार यह कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये सुख हु:खकी अवस्थायें हैं और वे हमारे मीतर ही हैं। जैसे हम स्वप्नमें देखी हुई दुनियाको न इस पृथ्वीके ऊरर अथवा उसके मीचे ही कह सकते हैं वैसे ही ये स्वर्ग और नरक ऊंचे हैं वा नीचे, यह नहीं कह सकते। परन्तु हमारे मनका कुछ ऐसा स्वमाव है कि जो वस्सु अच्छी है उसे हम हमेशा उंचा मानते हैं, और जो चीज खुरी है उसे हम नीचा मानते हैं। इसिळिये स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे माना गया है।

सुशील—गुरुजी, स्थम एक है वा अनेक ?

गुरुती—सुष एक है, बतएब सुषका थाम स्वर्ग भी एक ही है। लेकिन परमातमाके सुदे सुदे हुएके कारण कैसे देवता जनेक हैं वैसे हो इन देवताओं के थाम भी अनेक हैं। सुप्रिलीला सर्वत्र एक है, तथावि पहाड़वर हवाके ककोरोंका एक तरहका सुन्य, मसुद्रके किनारे दूसरी तरहका सुन्य, श्लोचेमें सीसरी सरहका मुन्य मिलता है। वे सुदे सुदे लोक अज्ञालोक, वायु-लोक, मसुद्रोक इत्यादि कहे जाते हैं, और वे सब मिलकर स्वर्ग बन जाते हैं। तुम्हें याद होगा कि पूर्व-व्याख्यानोमें हम शिव और विष्णुकी भक्तिके पत्योंका निरूपण कर खुके हैं। दनके देवतामोंके थाम कमसे कैशाश और वैकुष्ठ कहे जाते हैं। शिवजीके भक्त कैशाशवासकी मनोकामना रखते हैं, और वैष्णुक्तन विष्णुथाम वैकुष्टके लिये तरखते हैं। ये धाम समय-द्वकांकी हुट्यमें स्वर्ग हैं।

#### [ 38 ]

#### मुक्ति

रामनाथ-गुरुदेव ! कल आपने स्वर्ग और नरकका वर्णन किया था, उसे छुनकर मेरे मनमें यह हुआ कि स्वर्गका सुख तो अनन्त-अपार होगा। क्या यह मेग विचार सत्य हैं !

इनके अनुसार परछोकके भी दो मार्ग हैं जो क्रमसे धूममार्ग ( धूण्का मार्ग ) और अ<sup>वि</sup>मार्ग ( ध्रकाशका मार्ग ) कहें जाते हैं। सकाम शुभ कमों में वासनारुपी धूण्का सम्बन्ध हैं, इसकारण वह धूममार्ग कहछाता है, और ज्ञान तो प्रकाशकर है, इसिंह्य उसका मार्ग अविमार्ग कहछाता है। वह ज्ञान निण्काम कमोंसे अर्थात् आसिंहरित होकर कर्म करनेसे प्राप्त होता है। थूममार्गद्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, छेकिन स्वर्गके सुखका अन्त है, क्योंकि जितना पुण्य उतना हो स्वर्गका सुख होता है, आर उत्त सुखके भोगनेक पद्धात् जीवको किर पृथ्वीपर छौट- कर आना पड़ता है। अतपत्र जो सकाम शुभ कर्म वड-यागादिक मात्र ही किया करते हैं। यहांपर यहका और स्वर्गके प्रकारके शुभ कर्मोंसे हैं। जैसा भगवान्ते कहा है—

द्रव्यवहास्तरोवहा योगयहास्तवापेर !
स्वाध्यायहानवहाश्च यतयः संवितत्रताः ॥

पृत्वं वहुविधा यहा वितता त्रवणो मुखे ।

कर्मवान्तिद्वे तान्त्यवेनेवं हात्या विमोध्यसं ॥

श्रीमद्रगणद्गीतां ल॰ १ स्त्रोक २८१३२

वर्षाः—कोई धनदानका यत्र करता है, कोई त्रवहार यह

राना है, कोई योगस्य यत्र करता है, कोई कडोर धत कर यहै

पिश्वसर्वे येदाध्ययक्रय अध्या जानाईनका यह करता है।

ऐसे क्ष्मेर प्रकारके यह द्रवहा वेदसुक्तसं कहे हैं। इन

सबका मूल कर्म है यह तुम ज्ञान छो, तब बन्धनसे मुक्त हो जाओंगे। यह निरन्तर आयागमनकी स्थिति सुख दुःखसे मिश्रित हैं, किन्तु यह स्थिति चाहे अखर्ड सुबसे परिपूर्ण क्यों न हो तथापि विचारवान् पुरुषोंको यह आवागमन अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो इस दुनिया वा स्वर्गकी अपेक्षा ईश्वरका समागम विशेष आनन्द्मद होता है, और इसकारण वे पृथ्वी और स्वर्गकी फेरीसे, और जन्म-पुनर्जन्मके चक्रसे,जिसे 'संसार', अर्थात् जो चलता ही रहता है, कहने हैं, उसमेंसे झूटनेकी इन्छा करते हैं। इस संसारसे छुटना ही मुक्ति है। मुक्ति विविध प्रकारकी है—एक 'सालाक्य' अर्थात् प्रमुके लोकरी, वैकुण्ड वा केलाशमें जाकर बसना,दूसरी *सामीया* अर्थात् प्रभुके समीप ही रहना, तीसरी *सारूप्य अ*र्थात् ईश्वरके समक्रप होना और बौधी सायल्य अर्थात् ईश्वरसे मिळ जाना, ये ही चार भेद हैं। कितने एक द्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे यह चार प्रकारकी मुक्ति हैं। इनके अनिरिक्त अर्हे तचादियोंके मतानुसार एक कैवल्य मृक्ति हैं; उसमें बाटमा अपने केवल शुद्ध-रूपका अनुभव करती हैं। इल कैवरंप मुक्तिमें आतमाकै यद्यार्थ स्वरूपका अनुभव मरणके पश्चात् तथा जीवित दशामें रहते हुए भी हो सकता है।

यद्यदि ईर्क्टर सर्वव्यापो और निराकार हैं, किन्तु अपनी अनन्त मायाको घाँरण करनेके कारण उनमें साकारको करनना भी घट सकती हैं। इसल्यि उसके साकार खरूपको करनना करते हुए मक्तिमार्गो है तमाहियोंने चार प्रकारको अञ्कार करमें मुक्तिको करपना को हैं। मुक्तिको अवस्था तो सुक जीवाँ द्वारा अनुमवसे ही जानी जाती हैं, किन्तु यह यात निर्मिषाद है कि मुक्तिमें अनन्त और नित्य सुख बास होता हैं।

## [ ३७ ]

#### मुक्तिके साधन

मुस्ती—सव विद्याओं में शिरोमणि अध्यातम विद्या कही गयी है। इसलिये यहाँके महात्माओंका सदासे इन विद्याद्वारा मुक्ति प्राप्त करनेका प्रधान लक्ष्य रहा है।

विचारचन्द्र —गुरुजी,कल आपने जो उत्तमसे उत्तम प्रकारकी मुक्ति यतलाई, वह कैसे मिल सकती है ?

गुरुजी—वह गांठ छोड़नेपर मिलेगी।

विचारचन्द्र-छेकिन वह कैसे छूटेगी ?

गुरुजी--गांठ पड़ी हो तो वह सुलकानेसे ही खुल सकती है।

विचारचन्द्र—सो, महराज,इसका वर्ष यह है कि गांठ किस प्रकार पड़ो है, यह देखना चाहिये ।

गुरुक्ती—पेशक। इसे देवनेसे मालूम होता है कि जो कर्म हम करते हैं उनसे हमारी वासनायें बनती हैं, और वासनासे पुनक्तम होता है और इस रीतिसे कर्म, वासना और पुनर्जन्म चनना ही रहना हैं।

विवास्तन्त्र -तो महाराज, यम न करने चाहिये। गुरुको - परने हो चाहिये। परने चाहिये, यह कहनेकी जरूरत हो नहीं। कृष्ण भगवान मोतामें कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षणभर भी कमें किये विना रहता नहीं।

विचारचन्द्र—तो महाराज, यह तो वही कठियाई था पदी, यहि कमें किये जायं तो वे हमें संसारमें दुवा रखते हैं, और म किये जायं तो यह सम्मय वहीं। तो किर क्या करें ?

गुरुडी—ऐसा कमें करना कि जिससे वह कमें कमें ही न रहे। ( टड़ते इसे न समझत्तर घवड़ाये ) अवड़ाजो मत । मैं अपने कहनेका अर्थ समस्ताता है। जैसे विच्छूका बहु निकास

रोनेसे वह विच्छू विच्छू नहीं रहता, उसी प्रकार कर्मका ओ भाग है. जिसके कारण यह वासना उत्पन्न करता है.उस सामको

निकाल डार्ले तो काको होगा। विचारचन्द्र--वह कौनसा भाग है?

्युरजो—सताम-मुद्धि—सार्थ वृद्धि—जिसके कारण अक्कार उरकार होता है। संसार्ध्र में जो को करने हों वे राम-इंपरे न करने जादिंगे, किन्तु अर्थुजों शामा है, एक माकना वा बुदियें हों वे कार्य करने बाहिएं, और एस गीतिने निष्काम कर्म करने-की वास्त्रमका अपूर वहीं अस्त्रा। पर पर करनामें कि ने वास्त्रमका अपूर वहीं अस्त्रा। पर पर करनामें कि

विचारसन्द्र - इंखरवर तक हमें पूर्व अहा होगी।

गुरुबी—जो इस बातसे वह समाने कि मेरे कहे हुए निष्काम (सार्य-इन्छा विता) गुम और स्वायनुदिसे कर्म करके दिने मिकडी आवश्यकता है। सब यह बतलाओं कि मिक हमारे मुक्तें कहां कराब होती है! विचारचन्द्र—जब हम यह जान जायँ कि ईश्वरमें ऐसे गुण हैं, जिनसे मक्ति उत्पन्न होती हैं।

गुरुती—ठीक । पर इसके लिये झानकी आवश्यकता है। इस प्रकार कर्म, भक्ति और झानका परमारमाके मार्गर्मे उपयोग किया जाना है, और बहु योग कहा जाता है।

कर्मको परमात्माके मार्गमें छगाना ही "कर्मयोग" है, भक्तिको लगाना "भक्तियोग" और ज्ञानको छगाना "ज्ञानयोग" है। इस प्रकार इत उत्तव प्रकारके कर्म, भक्ति और ज्ञानको गीतामें ये तीन नाम दिये गये हैं। तीनों हमारे धार्मिक जीवनमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं, इसे मैं कुछ विस्तारपूर्वक समभाता है।

- (१) फीं—यह प्रमुक्ती आहाजा पालन करना है। इससे प्रमुक्त होते हैं, और अन्तःकरण शुद्ध होता है। छेकिन कर्म केवल धार्मिक कियामात्र नहीं, जैसे यह, दान, तप, वत, यक्ति न्यायसंगत वर्णाधमके सभी धर्मीका अनुष्ठान करना चाहिये।
  - (२) मिति—कर्मके साथ प्रक्ति चाहिये। कितनी ही देके काम करने करने अर्थात् संसारका अनुभव करते करने ईरवरका प्रान होता है और भक्ति उत्पन्न होती है, पर बह भक्ति होता गुन ही नहीं होती। कितनी ही बार हम ईश्वरका "दे अपृ! हमारे दुःग दूर करो, हमारे वाल-वर्षों को सुकी रखी, हमें धन-धान्यको समुद्धि हो। पर स्वादे प्रार्थना करते हैं। पर स्वा मो बदहै कि इस नहदुको भक्ति सार्थवृत्तिकी है, नगानि ईश्वरके नामकी और उसको प्रार्थनाको महिमा हसी

है कि इसके द्वारा भीं हमं धीरे घीरे शुद्ध वन जाते हैं और सकाम मक्तिमेंसे निष्काम मक्तिमें वा जाते हैं।

हान-जय इम निष्काम भक्तिमें था जाते हैं तब हमें ईश्वर-के सिवाय किसी बस्तुमें भी सुख मतीत नहीं होता, और इस-कारण ईश्वरके जाननेकी, उसके दर्शन करनेकी हमारी तीव इच्छा होती है। किन्तु इस इच्छाके उत्पन्न करनेके लिये हमें यहले इतनी सामग्री इकहो कर एखनी चाहिये:—

एक तो विवेक, अर्थात् यह संसार अनित्य हैं, ईश्वर नित्य हैं, यह देह अनित्य हैं, आतमा नित्य हैं, इत्यादि झान बाहिये। दूसरा बेराग्य, अर्थात् इस छोकके ता क्या, स्वर्यके सुक्की मुन्ने इच्छा नहीं, ऐसी अवछ मनोकृति होनी चाहिये। तीसरा राम, (मन शान्त रखना) दम, (इन्ह्रियोंको क्यामें रखना) इत्यादि मानसिक यछ और शान्तिके ग्रुण चाहिये। बोथा सुसुचुत्व अर्थात् इस संसारसे छूटनेकी इच्छा होनी बाहिये। इसमेंसे हर एक ग्रुणको एस आवस्यकता है, तथापि सुसुचुत्य सबसे यहा ग्रुण हैं, क्योंकि यदि यह बोमा तो प्रयुक्ति समीको खींच छायेगा।

> [ ३८ ] षटु दुर्शन

ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अधिकारी मेदसे उत्तरोत्तर सीदी। आनन्द-गुरुजी, आपने कळ कडा था कि कितने ही शास्त-कारोंका ऐसा मत है, और पहले जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धमं बोलते हुए भी भाषने इसी प्रकार अमुक मत कितने ही लोगोंका है, यह कहा था। तो महारात, हमारे शास्त्रोंमें सबका कथन एक ही न होगा?

गुरुजी—पुस्तक पढ़नेकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके पहिछे जैसे, वर्णमालाका ग्राप्त प्राप्त कर लेता जरूरो है, इसी प्रकार मिन्न भिन्न गीतसे मनुष्योंको समकानेके लिये हमारे शालकारीने पृद्दर्शनोंकी रचना की हैं। जहांतक हो सका, हिन्दूधमेंके रत दत्योंके समकानेमें जो तत्य सबको मान्य थे अथवा होने ही चाहिये, उन्हें ही मैंने लिया है। लेकिन सभी शालकारोंका सभी विपयोंपर पकसा ही मत और कथन कैसे हो सकता हैं। हर एकके मसकने जूरी जुड़ी मित्र होती हैं। ऐसी मिन्न मिन्न मतिके कुल इण्टान्त में तुम्हें दूंगा, जिनसे तुम यह मलीमांति समक्ष जाओंग कि जीव, ईश्वर और जगत्के विपयमें झान उपाईन वरनेमें हमारे पूर्वजीन कैसा परिश्रम किया था।

वदमं जो कहा है, उसे शतुमन करनेके लिये जुदे सुदे शास-कारोंने दर्शन ( अयान देखनेके साधन) रखे जो पहुदर्शन कह-लाने हैं। हर एक दर्शनका इतिहास इनना लम्या-चौड़ा है कि उनके सिद्धान्नोंमें के कार होना सामायिक है, और ऐसा दुवा भी है। तो भी मध्यारण रीतिसे आजकल अमुक सिद्धान्त दर्शनका है, यह माना जाना है। इसके अनुसार में तुम्हें उनके मिद्धान्त दर्शनका हैं: —

(१) प्रथम गांत्य-दर्शन । इसके पहले आचार्य कपिल-मृति चडकाने हैं। इन दर्शनका सिद्धान्त यह है कि संसार जन्म-मरण, जरा-व्याधि आदि ताय ( दुःख ) से मरम्प है, और ऐसा होनेका कारण यह है कि उसमें महाति और पुरुष, जड़ और चेतन्य, ये दो तरन परस्पर मिछ नये हैं। पुरुष (जीव ) महातिसे मिन्न हैं, तथापि अपने आपको महातिके साथ बांध ठेनेसे चह अपने दुःखोंका स्तरं जनमहाता चन पाया है। यह प्रहात सहन, रहा जोर तम, हन तीन गुमोंको वगो हुई है, और वे कमसे सुल, दुःख बार मोहा ( जहना ) उद्ध्यन करते हैं। हन शुमोंक कूरना हो मोहा ( मिर्चाण ) हैं। पुरुष महातिह दुरा है, यह कात ठेनेसे छूटना सम्मव हैं। चस, यही महाति पुरुषके पिठनेसे हो जगत्वस्य बना है, जैसे दूममेंदे हीं बब जाता है। सत्यक्ष देशकों को स्वाध्यक्त नहीं, यह कर्म जीर जानप्रधान दर्शन है। गीतम बुद भी स्वीके बदु-याशी थे।

(२) गोग-दर्शन । इसे पातरजाि सुनिवे रचा है । सांच्य-दर्शनमें ईश्वर नहीं माना गया, वह इसमें माना थवा हैं । सभी वार्तीमें यह सांच्यक सिद्धान्तोंको स्वोकार बदता हैं, किस्तु महतिने पुत्रण केसे सूट सकता है, इस्तां दीति जो सांच्यमें नहीं वतस्तारों गयी, उस्ते वह दर्शन बतस्ताता है। इस दश्चनमें कितने ही उत्तान गीतिक सुन, प्राचान, प्रमान, समानि दत्याहि साधन भीतमिति बतस्ता पेय हैं। संवर्षाय पोमहर्तन्ता मानवेद बेचन हिस्से विचलां पेये हैं। अंतराव एक निरोदार सांच्य और दूसरा सिक्य सांच्यानमें की गई है। इनसे तुम जान सकते हो कि हमारे धर्मशास्त्रोंने अस्त्रश्रदाको स्थान नहीं दिया है।

(५) गीगांता—इसके स्विधिता क्षेमिती हैं। इसमें वेदके यक्तमाफे वाक्योंका —और उनके आधारपर वाक्यमानका— वर्ष करनेको रीति वतळायो गई हैं।

वेदान्त-इसके रचयिता बादरायण व्यासमुनि थे। वेद-का अन्त वा सिद्धान्त उपनिषदोंमें आता है, उनके उपदेशोंपर इस दर्शनमें विचार किया गया है. इसकारण यह वेदान्त कहा जाता है। उपनिष्टोंमें ब्रह्म वा परमातमाके विषयमें विचार हैं। उसके सम्बन्धमें ही यह दर्शन है, अतएव यह ब्रह्ममीमां-साके नामसे भी स्थात है। यहले कर्म और फिर ज्ञान, पहले कर्मका विचार और फिर ब्रह्मका विचार होना चाहिये, इस-कारण, कैंपिनोकी सीमांखा पूर्वमीमांखा और वेदानत उत्तर-मीमांसाके नामसे पुकारो जाती है, अतएव ये दोनों भीमांसीय पड्रहीनोंमें एक जोड़ेकी हैं, किन्तु यदि इस दोनों दर्शनोंके सिदान्तोंका आपसमें मिलान करें तो इनमें बहुत मक्सेट मालूम होता है। एक ईश्वर-भक्तिकी आवश्यकता नहीं मानता, ट्सरा सब कुछ ईश्वरस्य ही मानता हैं: एक कर्मको ही मोक्ष-साधन मानता है, सरा ज्ञानको मानता है और कर्मको ज्ञानके साथ रखता है और केवल कप्रंपर ही निर्मर रहनेको अथवा उसे ज्ञानका विरोधी मानता है। इसंदर्शनमें मुख्यतथा परमात्मा और जीवात्मा,उनका परस्पर संस्वन्य, परमात्माको प्राप्त करने-के साधन, मोक्षकी स्थिति, इत्यादि अनेक महत्वके विषयों पर विचार किया गया है। इसके खिद्धान्तॉपर हिन्दूधर्म अवस्रस्वित है, और इसकारण हमारे शिक्षणमें वेदान्तके खिद्धान्तॉका अधिकांशर्में उपयोग किया गया है।

सव दर्शनोमें वेदान्त दर्शनका ऐसा महत्व है कि अवेक आचार्योंने इसपर "माण्य" कहलानेवाली, गम्मीर अर्थ से मर-पूर, टोकार्ये लिखी हैं। ऐसे माध्यकारोमें मुख्य तीव हैं, महु-राचार्य, रामानुवाचार्य, और वल्लमाचार्य। इनके सिद्धान्त में झाईं संक्षेपसे कह जाता हूं।

शंकराचार्यके सिद्धान्तके अनुसार –

- (१)कर्म बीर मक्तिसे चित्त शुद्ध होता है, किन्तु इस संकारमेंसे मक्ति पानेका साधन तो बान ही है।
- (२) "ब्रह्म सत्य हैं, जगन् मिथ्या हैं, जीव तो वास्तवमें ब्रह्म ही हैं"--इस प्रकारका अनुभव ही वान हैं।
- (३) इस हानके प्राप्त करनेके छिये संन्यास आवश्यक है। जिस बड़ी सड़ा वैराग्य हो, तभी यह संन्यास छिया जा सकता है, ग्रहास्थाग्रम करना भी अनावश्यक नहीं।

रामानुजाचायके सिदान्तके बनुवार—

(१) परमात्मा निर्मुण नहीं, फिन्तु समस्त गुम गुणोंसे सरपूर हैं। चष्टिके लड़ चेतन पहार्थ और चेतन जीव उसके झरीरके अल्ल हैं। यह शरीर ही परमात्माका विशेषण, और पर-मात्मा इस शरीरक्षी विशेषणसे विशिष्ट है, इस शरीरविशिष्ट परमात्माके सिवाय और कोई वस्तु नहीं। इसकारण इस सिवायका नाम 'विशिष्टाह ते' हैं। (२) कर्म और आत्म-हान, ये दोतों मिलकर मिक उत्पक्ष करते हैं, और भक्ति ही परमात्मातक पहुँचनेका साधन है, मिक ही कि हो सके हो स्था कर्म हमेशा करते रहना चाहिये, जैसी कि एक महात्माकी सन्तवाणी है :—हाथ काम मुख राम हद्य साची प्रीति,क्या योगी क्या गृहस्थी उत्तम यही रीति।

वल्ल भाचार्यके सिद्धान्तके अनुसार -

(१) जैसे असिमेंसे सिनगारियां निकलतो हैं अथवा जैसे मकड़ियां अपनेहीमेंसे जाला निकालती हैं, वेसे ही ब्रह्मोंसे यह जड़ सृष्टि और जीव निकले हैं। ये जीव और जड़ सृष्टि युद्ध ब्रह्म ही हैं, और शुद्ध ब्रह्मके सिवाय और कुछ चस्तु नहीं, इसलिये यह सिद्धान्त 'युद्धाद्वेत' कहलाता है।

(२) बान और वैराग्य ही भक्तिके साधन हैं, एरमारमाके पानेके लिये अन्तर्में भक्ति हो चाहिये। मक्ति विविध प्रकारकी है। इसमें प्रमलक्षणा मक्ति उत्तम है। शास्त्रके नियम पालम कर इंश्वरका भजन करना 'मर्यादामार्थ' हैं, और प्रभुके ही आधित रहना और उसे अपने आपको साँप देना—जिससे वह हमारी मक्तिकी पुष्टि करता रहे—यह 'पुष्टि-मार्ग' हैं।

इस प्रकारके हमारे शास्त्रकार और आवार्योंके विविध मत हैं। इन विविध मतोंसे हमें घवड़ाना न चाहिये। सभी हमें कुछ न कुछ सिकाते हैं और इन मतोंमेंसे ही हमें यह हुड़ विश्वास होता है कि —निम्न टपायोंसे उसी एका परमारमाके झानको समफानेके छिपे मित्र मित्र मार्ग यताये गये हैं।

#### रुषीमां वीपत्रचारबुद्धाटलनानापश्चापम् । नृणामेन्द्रो गम्बन्त्यमसि प्रवसामर्णव हव ॥

खुरी खुरी रुचिके कारण मनुष्य सीधे, देवे आदि खुदै बुदै मार्गका अवल्यान करते हैं—किन्तु उन शबके पहुँ बनेका स्थान—है प्रभु ! नुद्दी हैं, जैसे जलके लिये समुद्र वहत्।

हन पड्रदर्शनाने जिस प्रकार अनेक सूक्ष्म तर्कोद्वारा काध्यात्मिक डान समभानेका प्रयक्ष किया है,उसी प्रकार पीछेसे यने द्वुए तन्त्र-प्रत्याने त्येगों को सकाम अध्या निष्काम बुद्धिको भिन्न भिन्न रुचिके अदुसार अनेक प्रकारको "प्रतीकोपासमा"को विधि बदायारी है। इस प्रतीकोपासनामें जग और ध्यानका भी समावेश विकार गया है। तन्त्रों की शिक्षा बता रही है कि इस अभारती प्रतीकोपासनासे मनुष्यका अन्तकरण शुद्ध होकर वह अनसर्म इंट्रदरके निराकार सक्त्यों ध्यान त्यानेके योग्य बन काता है। इस प्रतीकोपासनाका नाम ही मूर्चिक्वा है।

यदार्ग तन्त्रीका मुक्त वयोजन स्थूलकरसे मृतियुक्त अथवा मन्त्रीके तपदारा देश्वरकी मिक्कों मन व्यवसना है, परन्तु विश्वन्ने समयमें पालपड़ी बीर सावों समुख्योंने उन्त्रोमें बहुतसे ऐसे प्रकरण भी घुसा दिये जो झान और मीकसे सर्वधा विप् रीत हैं।

इस समय ऐसे बहुतसे पावण्डी और धूर्व पुजारी और महत्त भी हैं जो अपने पापाचरण और खार्घपरायणताके कारण मन्दिरोंपर अनेक ठाञ्छन छगवा रहे हैं। इम सबको चाहिये कि धर्मकी रक्षामें ही सदा तत्पर रहे। मनु महाराज लिखते हैं कि:—

"धर्मों रक्षति रक्षितः"

#### [ ३६ ] ਗੈਕ ਰੀਪੈਲਸ ।

चन्द्रशेखर—गुरुजी, आपने कल मनुष्यों के स्वामायिक मतमेव्के कितने ही इष्टान्त विधे। वे सब आवार्य भिन्न भिन्न समयमें हुए, वे इक्कड वैटकर किस रीतिसे निर्णय कर सकते थे? लेकिन मेरे मनमें यह बात आती है कि यदि ऐसा हो सकता तो बहुत ही बच्छा होता। सबके लिये एक हो मार्गका निर्णय होता और आवक्तल वो कमड़े होते हैं, वे न होते।

गुड़नी—हुम्हारा कथान डीक है । जैसे वने बेसे हमें एक दूसरेकी समानता देख एकता बढ़ानी चाहिए, इसमें ही मलाई हैं, किन्तु सबके लिये एक ही मार्ग होना अच्छा है, यह मानना उचित नहीं । अहानका किला ऐसा विशाल और दुर्भेय हैं कि उसपर तो हजाएं बहाइर सिवाहो चारों ओरखे, जुदी जुदी दिशाओंसे, हमल करें, तमी वह जीता का सकता है ! सिवा-हियोंको एक सोधो अवस्तु पंक्ति एक किलेके हमलेमें करकार्य नहीं हो सकती । यूक्स उन्हाहरण लीजिये । यह सरकार यह हुक्त दें कि इस नर्भहा नदींके सैकड़ों मील लम्बे किनारेयर एहनेवाले सभी प्रामवाले एक ही टिकासेसे नदी पार उतरें, तथ हुम वस हुकुमको वायत त्या काहोते ? इसी प्रकार यह सममना चाहिये कि इस संसारकारी बहानको नहीं है पार करते के लिये ही महापुरुपोरे अनेक घाट बनाये हैं, अनेक छोटी बड़ी नायें जटा करती है—इनका इस अपनी अनुकुछना और आवश्य-कराये अनुसार वाम बठातें, इसमें हो मका है। एक बात कराया एकना कि सबको सामनेके किनारेपर हो जाना है, बहांसे बाना और किस होतिसे जाना, इसे होने ज्यादे क्याते कोर स्थिति आहि देखकर निश्चित करना चाहिये। आज में ऐसे ही एक वड़े घाट यनानेवाळे और बड़ी पार करते के छोटे बड़े अनेक साधानोंके आविष्कार करतेवाळे किष्यमें नुम्हार समस्य वार्तालाय कराया। पहळी ही हुई बधनाके अनुसार, आज में अन्नाकते किसेपर धोर आक्रमण करतेवाळे एक महान् सेनापति और उसके सकते वार्तें हुछ बातवीज करना चाहता है। सकते ! यह बड़ो कि हुन्हें हिन्दुकर्मकी ज्याच्या तो यह है वह बड़ा है।

ह्य हैं न ? चन्द्रशेखर—हां महाराज, सिन्धु,गंगा,बमुनाके प्रदेशोंमें जो र्ट उत्पन्न डोक्ट वहांसे फोला, वही दिल्लाएं हैं।

प्रमें अरफ होकर कहाँचे प्रें जा, यही हिन्सुमं है :
मुख्यी-जीक ! मुझे माता है कि तुम्में यह भी स्वरण होगा
कि इस भूमिमें तोने इन्हुं, बरण बादि देशवाओं को स्कृति और
जनके निमल यह होते थे, देश ही इन सब देशवाओं मिरफ्तमान परमारवा सेला है और यह किस रोतिसे मिल्ल सकता है,
सक्ते विवार करतेंगें बहुत की पुरुष संक्षा थे ! इसमें कितरे हो
जनक राजा देसे राजकाड़ करतें थे और कितने ही शक्तेंग्रजी

जैसे परमहंस-संन्यासी होकर रहते ये । इस पिछडी तरहके हो अवतारसहुश महापुरु (महावीर स्वामी और गीतम चुडी. ऐति हासिक कार्क्स विच संव पूर्व ५०० वर्ष अपर गङ्गाके प्रदेशमें हुए थी। उनमें पहले महाचीर स्वामी थे। उनका उपदेश किया हुआ घम "जैन-घम" कहलाता है। जैन शब्द (जिन शर्यात् वीतनेवाला, इस संसार-कृषी मोहके गड़का जीतनेवाला)। उन्होंने इस संसार-कृषी मोहके गड़का जीतनेवाला)। उन्होंने इस संसार-कृषी मोहके गढ़का जीतनेवाला।। उन्होंने इस संसार-कृषी मोहके गढ़का जीतनेवाला।। उन्होंने इस संसार-कृषी छोटे-मोटे सावत यह, इसकारण वे तीर्थंकर भी कहाते हैं।

## [ 68 ]

## ऋषभदेव और सहावीर स्वामी

जैत-फाँमें २३ तीर्धकर हुए कहलाते हैं, उनमें पहले अपभ-देवजी और पिछले महाबीर खामी हुए । ऋपभदेवजी अल्पन्त प्राचीन कालमें हुए थे, और म्राह्मण लोग-भी उन्हें विष्णुके २४ अवतारोमेंसे एक मानते हैं, और उनके बैरान्य, तव और पर-महंस-बृचिकी यहां म्रांसा करते हैं। जैनप्राखांमें कहा है कि उनके समर्यों लोग लिखना पड़ना न जानते थे, द्वतन ही नहीं विक्त मोजन बनाना आहि सम्य मनुष्योंके साधारण कर्म भी वे न जानते थें। ऋपभदेवजीन नहीपर आकर उन्हें ये सव वार्ते स्त्याई और लेखन, गणित, पाकसाख आहि अनेक विद्यागें और करार्ये उन्हें पत्रखाई। युद्ध होनेपर अपने लड़कोंको राज्य बांट- कर वे तप करने निकले और आत्माका स्वक्रप पहिचानकर 'कैवली' हुए अर्थात् परमहातकी दशामें पहुंचे !

महाचीर स्वामी भी इस्तो भांति क्षत्रिय राजक्रमार थे। वालकपनसे ही उनको बृत्ति वैराग्यकी ओर धी,परन्त इसके साथ ही वह वृत्ति इतनी कोमल थी कि अपने प्यारे माता-पिठाको छोड उतका मन दुखाकर एकदम साधु हो जाना उन्हें पसन्द न पढ़ा । इसलिये उन्होंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया, छेकिन माता:पिताके मरनेपर अवने वड़े माईकी आज़ा छेकर ३० बरसकी उमरमें से साधु हुए। वे साधु होकर विवरने छगे। उस समयके उनके परिश्रह (साथ ली हुई घस्तु) के विषयमें दो मत हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि वे पहिलेहीसे दिगम्बर रहे थे और पाणिपात्र थे, अर्थात् हाधमें हो भिक्षा लेते थे । दूसरे लोग यह कहते हैं कि उन्होंने पहिली मिला तो पात्रमें ही ली थी. और इस्रतिये साधुओं को ऐसा करना ही श्वित हैं। फिर दीक्षा लेनेके समय इन्द्रके दिवे हुए वहत्र भी कुछ समयतक उन्होंने रखे थे, इस्तिये साधुओंको भी आवश्यक वल रखना उचित ही हैं। वह वख उनके शरीरसे किस प्रकार उतरा, इस सम्बन्धमें यह फहा काता है कि उन्हें एक दृख्दि ब्राह्मण रास्तेमें मिला. जिसे बाधा बल फाडकर उन्होंने दे दिया ! फिर वह ब्राह्मण क्रजीके पास उस कपडेकी कोर उगवाने गया। वहां दरजीते . उससे कहा कि कपड़ा बहुत कीमती हैं, और इसका दूसरा आधा हिस्सा छै आधी तो मैं दोनोंको सिखाकर एक उत्तम वस बना र्चूगा । ब्राह्मण फिर महावीर खामीके पास मया, लेकिन अय दूसरा कैसे मांगू, इस तरह मन ही मन सङ्कोच करता हुआ यह सामीजीके पीछे हो लिया। इतनेमें यह ठीव आया वस्त्र कांटोंमें उलक गया। स्वामीजीने उसे कांटोंसे न निकाला। किर शाह्यणने उसे ले लिया। उस समयसे महाचीर सामी किरकुल हिनम्बर रहे। इन हो बातोंसेंसे सरय जो कुछ भी हो, लेकिन इतना निर्वाम है कि महाचीर स्वामीका वैराग्य बहुत तीन्न था। वीद्या केने वाद १२ वरस उन्होंने तर्पमें विशानकर उसम हान प्राप्त किया, और तरपक्षान् १० वर्ष धर्मी पढ़ेग कर जिनका पाया। वायने संत्यासकी इशामें वे जिस मागमें मुख्यतया किरा करते थे, वह अब मी उनके विहार करने के साथ विशान करते थे, वह अब मी उनके विहार करने के साथ विशार नामसे कहा जाता है।

### [ 88 ]

# नैन-धर्मका मुख्य उपदेश

धर्मचन्द्र-गुरुजी जैन-धर्ममें ऐसे कौनसे तत्व हैं जिनके वार्में उनके सभी शास्त्रोंका एक सत है ?

गुरुक्षी~-

(१) अहिंसा--'अहिंसा परमी अमै:'--अहिंसा यह बड़ासी वड़ा धर्म दे, यहाँ देन-यमेंका चड़ेसे वड़ा सिद्धान्त हैं। इस अमंदे;समान आदेश और सारे आसार विचार अहिंसाके अधारपर स्थित हैं। देन-यमेंमें न सिर्फ यड़ादिकमें वा सामान्य चान पानमें हिंसाका निरेच दिया मया है, विकि मनुष्पको समी किराजींची वारोकोसे कोल कर तमीं कहाँ रही हिंसाका मतङ्ग आता है, यह महोभांति दिखताया वरा है। हिंसाके कारण मनुष्पको कियाओंमें योधा एड्नेपर यहि और हुक र बन बड़ें, तो हिंसा उहाँतक रूम हो सके होनी

चाहिये, दल सम्बन्धर्में अन-प्यप्तें मार्ग खोड विकास वर्षे हैं, प्रयोत् जिन प्रसङ्गोमें हिंसा अर्थाहार्थ हो, उनमें भी वह स्थूना-निम्पून ब्लिप प्रसार हो सकती है, हत्यादि चारोंका विवेक्त किया नया है। जैन-प्रयोत 'यन् जीवकाय' (३) प्रयो, (३) डस्.

(३) तेज, (४) वायु, (५) वनस्पति और (३) वस (जडूब प्राणी

को जास, भय, देवकर एक स्पष्टसे दूसरे स्थवमें वा सकता हैं), इस प्रकार छ: तरहके जीव माने सबे हैं और उनकी रक्षाके निये उपदेश किया गया हैं।

केन परिका हुन्या पड़ा बाजह तक किये हैं। उपवासा-दिस्सी सरीर और इंडिट्सीमा दक्त करणा दे आइरफ समस्त्री हैं। वे मनकी वृत्तियों जा दन विपक्त वहीं मानते और न उसे हुक कम महत्त्व देते हैं, तथापी देशना और मक्का देशा गाड़ा समस्या है कि हेत्के और इंडिट्सीडे हमन स्वानका जीतना समस्याद है, वह वकता तत है। इसकारण कैन-पार्टी उप-यान करणा खुता ही आवासक हैं। साधु होनेके पहले जो बैक्फुननकी विचित्त हैं, वह मी इसकारण कैन-पार्टी वर्ग

बैराजुंबनकी विचि है, वह मी इसकी परोक्षार्क हो छिय है। (३) वैरावयर जैन लोग बहुव लोग देते हैं। उनकी हृष्टिमें मनुष्यका परमपुरुरार्थ इस संभारती समृद्धि बढ़ी,बिन्तु कैवस्य स्थित वा निर्वाण अथवा शानित है। (४) जैन जरान्को बनादि मानते हैं और यह भी कहते हैं कि कर्मके महानियमसे सब कुछ बलता है। मनुष्प किये कर्मके मोग भोगे विना छूट महाँ सकता, और जैसा कह गा, वैसा पाठ गा—इस सिद्धान्तपर, जो हिन्दूपर्मको ब्राह्मण शाखाका भी है, जैनोंका हुड़ विश्वास है, और इसे वे बड़ो खूबीसे सम-भाते हैं।

(%) वे जमत्हे कक्षां ईष्ट्रस्को नहीं मानते, लेकिन ऋषम-देव आदि रामादि होपरिहेत और लोकके उद्धारक जो तीर्यं कर हो गये हैं, उनकी वे भगवानको तरह पूजा करते हैं। संसार्की भक्तिके नामपर अझान और अन्यविश्वास फैल जाते हैं, तब काम्प्रधान उपदेशोंको आवश्यकता होती हैं।

आज मैं यही कहनेवाला था ह

इसके सिवाय जीन अप्रेके तत्त्वक्षतमें प्लगहार, नामका एक यहां सिद्धान्त हैं। इसका तारपर्य यह है कि कोई भी वस्तु इस प्रकारकी है वा उस प्रकारकी है, इस तरहें उसका एक ही स्पत्ते निक्षण नहीं किया जा सकता। एक वस्तु एक क्षमें हो, इसरे इंध्यें न हो, एक स्पटमें हो और दूचरे स्थलमें न हो एक कालमें हो गीर दूसरे कालमें न हो इस्पादि। इस प्रकार एक ही यस्तु जुदी हुदी रीतिसे देखते हुए जुदी जुदी तरहकी माल्झ होती है। यह यात स्थानमें रखनेसे आपसके प्रतमेंद्रके भग-गुका नाश हो जाना सत्मव है। यह लेनवमेकी महत्वपूर्ण गवेपणाका फल है।

### [ 88 ]

### जैनवत, सामायिक, प्रतिक्रमण

गुरुजी—वालको ! अमुक मनुष्यका जीवन धार्मिक है वा नहीं, इसकी खरी कसीटी उसका वरित—उसकी मीति है। वह वरित्र झानसे वनता है, वह झान शालोंके देखनेसे मिलता है। तदनुसार जैन-धर्ममें, "दर्शन" "झान" और "वर्रित",ये तीन रता माने गये हैं।

अय मुन्द्र चरित्र-गठनके छिये पांच व्रत अर्थान् नियमोंका पाछन करना चाहिये। ये निम्न प्रकारके हैं:—

- (१) अहिंसावत—हिंसा न करना, अर्थात् 'प्राणातिपात'— हिंसाका दोप—न हो, यह देखना चाहिये। छोटे-यह स्थावर-जडूम किसी भी जीवकी मन-चवन-कायसे कभी हिंसा न करना, न कराना, कोई मारता हो तो उसका अनुमोदन भी न
- (२) सत्यव्रत—असत्य न बोळ्ना । मन वचन कायसे कोघसे, ळोमसे, मयसे, इंसीमें भी कमी कूठ न बोळना, न बळवाना और न उसका अनुमोदन ही करना ।
- (३) अस्तेथवत—चोरो न करना, विना दी हुई क्खु न छेना। मन घचनसे छोटी बड़ो कोई भी वस्तु विना दी हुई न छेना, न किसीको छेने देना और न छेनेका अनुमोदन करना।
- ( ४ ) ब्रह्मचर्यव्रत मन बचन कायसे, किसी तय्ह भी, ब्रह्म-चर्य न तोड़ना, न तुड़वाना, न तोड़नेका अनुमोदन करना।

() अपरिष्ठह —परिष्ठह न करना —अर्थात् अपने आसपास बस्तुप न रखना, न रखनाना, न रखनेका अनुमोदन करना। गृहस्थको अर्हातक हो सके, कम यस्तुप रखनी चाहिये और उन्हें धीरे भीरे घटाकर अन्तर्में साधु होकर छोड़ देना चाहिये।

अव बालको, यह वतलाओं कि ये अहिंसा सत्य आदिके नियम तुमने किसी दूसरे स्थलमें पढ़ें हैं ?

गोबिन्द —हां महाराज, उस दिन इन दीवारोंपर सामान्य धर्मके लेख लटकाये गये थे, उनमें मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था।

गुरुवी – तुन्हें ठीक याद है। ये जत वेद्धमंकी वहुत पुस्तकामें (मदुस्कृति, योगसूत्र आदिमें) उल्लिखित हैं और जैन-धर्ममें भी ये माने गये हैं। इसका कारण यह है कि वे सब मुख्में एक ही हैं, किन्तु जैन शास्त्रकारोंने इनका जो ठीक ठीक और सुक्ष्म विवेद्यन किया है, वह देखने ही योग्य है। मन, वाणी और कायके कमें, ऐसे तीन भेट इनमें रखे हैं, करना, कराना,और अनुमोदन करना। इस प्रकारसे उन भेदोंके और भी भवान्तरभेट किये गये है। ऐसा होनेसे हिंसा,ह्रूट,चोरी आदि-के विवार मनों छाना, अथवा कोई ऐसे विचार करता हो उन्हें पसन्द करना, यह भी हमें पायका भागी वनाता है। इस वातकी थोर जैन पहिडतोंने इमारा अच्छो तरहसे ध्यान

इसफे अलावा झैन-चर्ममें मन तथा इन्द्रियोंको धर्म-मार्गर्मे वैरित फरनेवाटी आवश्यक क्रियाओंमें सामीकी स्तुति-वन्द्वाके साथ (१) सामायिक और (२) प्रतिक्रमण हैं।

- (१) तामाणिक मनको समता सिम्नाना चाहिये। इस संसारमें सथ वस्तुय' हमें इच्छानुसार कैसे मिल सकती है। याग हैं, उद्दर भी होगी, जाड़ा भी होगा, गरमी भी, वगीचे भी होंगे श्रीर कांटे-फाइ भी होंगे—संदेषमें सुख भी होगा और दुःख भी होगा, तथापि सुख दुःखमें मनको डाँचाडोल न होने देकर उसे समताको दशामें रखना चाहिये। प्राणिमायपर एकसा भाव रखना चाहिये। इसके लिये हर एक जैनको हमेशा दो घड़ी चित्तको स्थिर रखकर साध्याय और ध्यान करनेकी आजा है। यह 'सामायिक' अथवा समताते अनुसीलन करनेकी
- (२) ऐसी ही दूसरी आवश्यक किया 'श्रीतकमण' है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यको अशुभ पर्य पापसे पीछे फिर कर शुभको ओर चलना चाहिये।

मनुष्य दिन रातमं जाने-अनजाने कुछ न कुछ पाप किये चिना नहीं रहता, लेकिन सांभ-सबेरे अपने पार्योक्ता विवार कर, जो हो गया उसके छिये मनमें पश्चात्ताण कर, मिण्यमें यदि यह विसा करनेजा निश्चय करें तो इससे उसका जीवन यहत सुवर जायगा। इसिलिये कैन शास्त्रकारोंने 'प्रतिक्रमण' अर्थात् पार्योको स्वीकार कर पुण्य-मार्गपर चलनेका विधान किया है। रात और दिनके विमागानुसार हो प्रतिक्रमण किया है। रात और दिनका सार्यकालको प्रतिक्रमण किया जाना चाहिये और

## जैन बन्ध और मोक्ष

गुरुजी---वालको |देखो, यह तालाव कैसा सुहावना मालुम होता है !

आनन्द—महाराज, बहुत सुहाचना है, आज हम लोग यहीं वैठें!

गुरजी—अब यहां वैठनेमें कोई हरकत नहीं। पहले इस जगह वहुत दुर्गन्य आती थी, किन्तु राजाके हुकुमसे गांवका मेला पानी तालावमें जानेसे रोक दिया गया है; क्योंकि उससे तालाव दिगड़ता था और रोग फैलता था। (सब तालावके कितार वैठे।)

गुरुती—वालको,इस तालावको वातले मुखे जैन-वर्मका एक सिद्धान्त याद आता है। इस सिद्धान्तकी संज्ञा आखंव और संवर है। आसामें कर्मका बहाना यह आखंवका सरल अध है। डोसे गाँवका मेला पानी शालोंमें होकर तालावमें बहता है और उसे मेला कर डालता है, जैसे हो इस संसारके विषय इंग्लिय मान गालोंमें होकर आसामों प्रवेश करते हैं और अध अध्याद है। यह सुसर हुए तर वह दिया जाता है कि जैसे भीगे वालाव कूल यह वह वह विषय जाता है कि जैसे भीगे वालाव कूल आ पड़ती है और उसे विषय जाता है पैसे हो कोय, अभिमान आहि हुए बुल्योंसे लिस अस्मानों रस संसारके कर्म विषय जाते हैं। इस दुए बुल्योंसे लिस अस्मानों रस संसारके कर्म विषय जाते हैं। इस दुए बुल्योंसे लिस

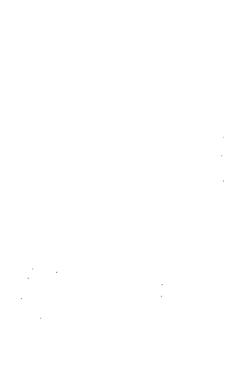

# हिन्दू-धर्म-प्रवेशिका 🤝



कपाय (मैळ) कहते हैं। कपाय चार प्रकारके हैं-- क्रोध, अभिकात, माया (कपट) और छोम।

बाधवरको बच्छी तरह रोक दे यह संगर है, बधवा बाह्यव मर्थाय, महादका हार ही वो कर कर वह से से सर सहते हैं। कर्मकां करमनोंदी मोह प्रामेंद हिंग्द संदर करना स्थापित साह-नेको रिकारा चाहिये, किया आसनेद रोपकी ही मामशे हमारे कर्मकांकी हिंग्छों नहीं हो जाती। नने क्यांकि लिमगी आहन-का सरगा जीवा है, किया पुरांत को मानदास्था है। निकंद करावि किये स्वारंत साथ प्रत्येश की मानदास्था है। निकंद करावि किये स्वारंत साथ प्रत्येश की मानदास्था है। निकंद करावि कर्मक हमानित हमानित सामग्री है। क्यांत स्थापित साथ हमानेद स्वारंग हमानित साथ साथ साथ साथ साथ मित्र कराय प्रतिदंश है। ऐसा करावी समझे स्वारंग हमाने

### [ ४४ ] गौतमबुद्ध

गुरुवी—वर समय अहानके कारण देनवार्योजी सिकते नामपर पशुक्तिंस बहुत वह गरी थी। दशक्ये उस अम्ब-अहाका नाग्र करनेके लिये और हुआ क्योंमें शतृष्टि करानेके हिन्दे केन रार्थिकर महाचार स्वाधीके दशक्ये किन्द्र करने कुछ पीछे छुटी ग्रामांकी बीद-पार्वेच-विद्यानिक शिक्षा आधित मामको अन्याद गीतम हुद हुद । उनके समयकत प्राचीन पार्वेच क्षेत्रके केरकार हो जुड़े थे। एक जोर कर-वागार्वेम करी करने ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका उपदेश फौल रहा था, उसके साथ ही दूसरी ओर्प्रजाके अधिक भागमें कर्मकाण्डके जाले भी वहुत पुरे हुए थे, और कवि, भक्त, कानी साधुओंके स्थान टीकाकार, वाद्विवादी कर्मकाएडी और मुर्ख तपस्चियोंने छे छिये थे। ऐसे समयमें धर्मपरित्राणके महानियमका अनुसरण कर । जब जब षर्मका नाश होता है और अधर्मका उदय होता है,तब तब पर्मका फिर उदार करनेके लिये मैं अवतार लेता हूं <sup>3</sup> इस गीतामें कहे हुए संगवानके वाक्यके अनुसार गौतमबुद्धका अवतार हुआ। "बुद्द" अर्घात् बोध पाये हुए, जागे हुए झानीको कहते हैं। संसारमें अज्ञानी मनुष्य ही खोये हुए मानने चाहिये, और ज्ञानी लोग ही सचमुच जागे हुए समभने चाहिये। इसकारण उन्हें दुद्का विशेषण देना यथार्थ ही हैं। जैसे ब्राह्मण-धर्ममें विष्णुके चीवीस अवतार और जैन-धर्मके चौवीस तीर्थ कर हैं,वैसे ही बुद्ध-धर्ममें चीवीस बुद्ध हैं। इन २४ बुद्धोंमें केवल गौतमबुद्धके जीवन-वरित्रके विषयमें ऐतिहासिक प्रमाण मिळते हैं, जिनका वर्णन में तुम्हें कर सुनाता हूं। गङ्गाके उत्तर प्रदेशमें हिमालयकी दक्षिण नलेडीमें कपिलवस्तु नामका गाँव था। वहाँ ई० छं० पूर्व छडे शतकमें शुद्धोधन नामका राजा राज करता था। उसके यहाँ रानीकी बड़ी क्ष्वस्थामें राजकुमारका जन्म हुआ । प्राप्ता ंधनाको पुत्रको इच्छा सफल हुई—सिद्ध हुई—इसलिये बनका नाम सिटार्थ रखा। वे गौतम गोत्रके होनेके कारण गीतम कहलाये। और काळान्तरमें १३स संसारस्यी अझानकी निट्रॉनेंने व जाने, इसस्त्रिये बुद्ध, यह बावरणीय विशेषण उत्तरे

साथ प्रयोग किया गया। योग्य सबस्था होतेपर यशोधरा नामको एक राजकन्याने उन्होंने विवाह किया, और उससे राहुल नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मेतवसे २६-३० वर्षतकका उनका हाल हम नहीं जानते, लेकिन हम सहजहीमें. अनुपार कर सकते हैं कि यह समय युवानस्थाके अनेक सुख भोगनेमें व्यतीत हुआ होगा। परन्तु गौतमबुद्धकी आत्मामें पवित्र संस्कार थे. वे इन्द्रियोंके सुबमें छिप्त न हो सकते थे। लोग कहते हैं कि चालकपनमें ही उनके पितासे एक ज्योतिपी-ने कहा था कि यह कुमार आगे चलकर एक मारी संन्यासी होगा । राजाको यह भविष्यवाणो अच्छी न समी. और इस-कारण उसने संतारके सुबसे भरे हुए एक .महरूमें हो, उनके बहुत कालतक रहनेका प्रयन्य कर दिया। यह कहा जाता है कि एक दिन वे रधमें वैठकर वाहर किसी निकले, वहाँ अलीने पक बढ़े आदमीको,जिसकी कमर मुक बई थी, आंखें बैठ गई यों, मुंहसे लार टरकती थी,चलनेमें ठोकर लगती थी, इत्यादि बुढ़ापेके अनेक दुःखोंसे दुःखी देखा ।

राजकुमार, जिनका समय बाजनक ऐतः आरामकी सामगीरी सर्पुर एकान्त राजमहरूमें बीता था,रन सब हरगींसे बहुत ही विकत हुए। जय उनके सारकीय उन्हें समकागा कि ये वस्तुरं— करा,च्याचि और मरण—तो संसाम्में बहुत साधारण हैं, तब उनके पित्रच मनमें तीज बैदारण उरस्मत हुआ, लेकिन जब बेचा करना चाहिने, यह न सुबता था। एक बार वे किसी निकले, बहां उन्होंने सामाध्य प्रोशाकसे एक सुरी ही तस्को पोशान- वाला मनुष्य देखा,उसे देख उन्होंने सारयीसे पूछा, "यह फिस तरहका मनुष्य है ?" सारथीने उत्तर दिया कि यह संन्यासी है। राजकुमारने पूछा कि संन्यासी किसे कहते हैं। सारयीने कहा कि जो संसारको दःवहप सममकर उसे छोड़ देता है, वह संन्यासी कहा जाता है। गौतमने यह सुन संसार छोड़कर चले जानेका विचार किया, और इसके साथ दु:खके निचार-णका उपाय भी हूँ ह निकालनेका विश्वय किया। रोजके रिवा-जके अनुसार रात्रिके गान-तान हो चुकनेके पश्चात् शयन गृहमें गये. किन्तु निद्रा न आई। रानी यशोधरा और वालक राहुल सोये पड ये, वे उनके पास गये। वालकको उठाकर उससे मिलनेका मन हुआ, लेकिन रानीका एक हाथ वालकपर पड़ा था. उसे उठाकर यदि वालकको लेने जाय तो रानी जाग उठेगी. जाग उठनेपर फिर वह अपने प्यारे पतिको संसार कैसे छोड़ने देगी! न छोड़ने दे तो फिर क्या करना इत्यादि, इस प्रकारके अनेक विचार उनके मनमें आने छने । अन्तमें सब संकल्प-विकल्प छोड अपने तथा असंख्य जीवोंके कल्याणके लिये सिदार्थ यशोधरा और राष्ट्रसको ज्योंका त्यों छोड. महरूसे एक सफेद घोड़ेपर सवार हो, वल दिये । यह वड़ी घटना---सिद्धार्थके जीवनकी एवं जगत्के इतिहासकी महत्वपूर्ण घटना--वांद-धर्मके शास्त्रॉमें महाभिनिष्कमण के नामसे प्रसिद्ध है।

सिद्धार्थ रातों रात बोड़ेपर बहुत हर निकल गये। एक नहींके किनारे वे बोड़ेपरसे उतरे, और तलवार निकाल उससे अपने हाथसे अपने सुन्दर केश काट डाले, तथा व्यवे आसरण और वस्त्र उतारकर घोडेवालेको दे दिये। उसे कपिलवस्तुकी तरफ वारिस भेज वे साधुके वेशमें आगे चले। थोड़े समयतफ पासकी यामकी वाटिकामें रहकर मगधकी राजधानी, राज-गृह, की ओर वे वंस पढ़ें। वहांके राजाने उनका सम्मान किया और उनसे आचार्य पद स्वीकार करनेके लिये कहा, लेकिन उन्होंने इस पदके लिये अपनी योग्यता न मान रखी थी, इस-कारण उसे स्वोक्तत नहीं किया। फिर उन्होंने एक ब्राह्मणके पास तत्वझानका अध्ययन किया, लेकिन उनके सिद्धान्तोंसे सिद्धा-र्थको सन्तोष नहीं हुआ, इसिटिये वे बागे चले। एक ठिकाने कितने ही ब्राह्मणोंको यश्रमें पशुओंका होन करते हुए देखा, यह तो उनकी द्यार्द्र आत्माको अतीव घृणित समा ! गया नामक प्राप्तमें जाकर उन्होंने तथ आरम्म किया ! ६ वरसतक कटोर तपश्चर्या करनेसे उनका शरीर काष्ट्रवत् सूख गया और निर्वलता बढ गयी। एक समय वे पासकी नदीमें नहाने गये थे, वहां उन्हें पानीमेंसे उठना भी मारी हो गया। अन्तमें किना-रेपरके वृक्षको डाळ पकड़ वे खड़े हुए और आश्रमकी खोर वले, किन्तु वल न सके। राहतेमें वे वेसुध हो गिर पड़े। एक कन्या पास होकर जा रही थी, उसने उन्हें दूध पिछाया और बाश्रममें पहुंचाया । इतना देह-कप्ट उठानेगर मी लंखारके दुःख-का निदान-वैद्य जिस मांति रोगका कारण स्रोज निकालता है उस तरह-और उस दु:खके निवारण करनेका उपाय उन्हें कुछ भी न सुभा। अत्यन्त भोग-विकाससे जैसे सत्य नहीं मिलता, वैसे हो अत्यन्त देहकार सहन करनेपर भी वह नहीं स्फता। अन्तमं भण्यम प्रतिपदाः का सिद्धान्त अर्थात् वीवका मार्ग ही सर्वथा श्रेष्ठ है, यह उनकी समफर्मे आया। अवसे शरीरके पोपणार्थ कुछ अब छने छने, गई हुई शक्ति फिर आ गई। एक रात्रिके समय गयाके पास एक वृक्षके नीचे ध्यान करते वे वैठे हुए थे। आजतक जिस सत्यके खोजनेके लिये उन्होंने अनेक कप्र सहे थे, उसका उनकी अन्तरात्मामें सहसा व्यवन्त प्रकाश हुआ। उन्हें शन हुआ, वे जाग पड़े, वे हुद हुए। इस समय उनकी जसर ३५ वर्षको थी।

भैं तो जाना, लेकिन जनत्को जनाऊं तभी मेरा कल्याण होगा' इस प्रकार विचारकर वे उठे और काशीकी तरफ चल पढ़े। जिन ब्राह्मणोंने पहले यह निश्चय किया था कि इस तपी-भ्रष्ट साधुको प्रणाम न करेंगे, वे इस समय उनके ज्ञानके तेजसे खिंचकर सामने गये और उनका सत्कार किया। बुद्ध भगवा-नने उन्हें 'चार आर्थ-सत्योंका'—जो सत्य उस ध्यानकी रात्रिमें एक एक पहरके वाद उन्हें प्रकाशित हुए थे—उपदेश किया। और तभीसे <sup>धर्मचक-प्रवर्तनका</sup> आरक्म हुआ। पासके गांवोंमें चहत लोग उनका उपदेश सुननेके लिये आने लगे। उनके हिएयोंकी संख्या बढ़ने खगी। तबसे ४५ वर्षतक बुद्ध भगवा-हने धर्मचक चलाया। वह धर्म-चक कालकमसे भारतके वाहर भी चला। ठेठ बोन, तिन्वत, मङ्गोलिया, जापान, मिश्रा, बावुल, पेलेस्टाइन, लङ्का, ब्रह्मदेश, सुमावा, जावा आदि देशोंमें हिन्दु-धर्मको यह यहाँ शास्त्रा फैल गया । युद्ध सगवानमें धनेक प्राप्त्रणोंको, सबा ब्राह्मणयना क्या बस्तु है इसे वतलाकर अपने

संप्रों राखिल किया । यहो नहीं, बहिक हजाम, अन्त्यज्ञ, गणिका आदि अवन और पापी गिने जानेवाले महुप्योंको देवासे उन्होंने संबर्ध शामिल किया। उन्होंसे कितने ही तो बढ़े उपरेशक वन गये। धर्म प्राप्त करनेमें कोई नोव कंव जाविका भेर उन्होंने नहीं माना।

विचारवन्द्र—गुरुजी, उन देवारे यशोघरा और राहुलका क्या हुआ ?

गु६वी—क्या हुना! छुनो, छुनो, ऐसे महायुरुपके इत्यसे किसीकी हानि होती हो नहीं। बग्नोधम और राहुल, जिल्हें सोये हुए छोड़कर बुददेश गये थे, उन्हें फिर उन्होंने आकर जगावा—सब्बो तरहसे जगाया। हे भी मिक्क मिक्कुणीने संबर्धे प्रतीक हुए।

ङक्षे गौतमबुद्धके जीवनको यह मनोहर बार्ता छुन बहुत प्रसन्न हुप । बार्ता छम्बी होनेसे आजके घर्मशिक्षणमें रोजसे कुछ त्यादा समय छगा, परन्तु वह कहा गया यह न मालूम हुआ।

## [ 84 ]

# गौतमबुद्धका मुख्य उपदेश

गुरुजी—वालको, गौतमबुदके उपरेशका सब सार उनके जीवनमें ही है, यह कहना बिव्हुल व्यार्थ है। इसीलिये मैंने तुमदो उनके जीवनका यह:हाल बिसारपूर्वक कहा। तो भी उनके उपरेशमेंसे कुल बुने हुए सिद्धान्त, एकत्र किये हुए, तुम सावधान होकर छुनो । सरावान गौतमबुद्धने संवारमें जरा, व्याधि और मरण देखे । इनके आधारपर उनके अस्पान्त इयाई इदयमें यह एक बात वृश्वसी गई कि वस्तुमान क्षणिक है, और दुःखकर हैं। अपने ऊपर दुःख पड़नेसे संखार दुःखम र है, इस मकारका वीध तो बहुत साधारण मनुष्पोंको भी हो जाता है, किन्छ छुद समयानके बोधमें यह विशेषता थी कि उन्हें स्वयं दुःखम पहें के साथ के स्वयं हो साथ स्वयं हो हो प्राप्त के साथ स्वयं हो तथापि एक साथ उन्हें स्वयं इस महान् सत्यक स्वयं हम महान् सत्यक साधारकार किया।

(२) संसार दुःखहुव है, यह जान छेना तो बहुत सरव है, किन्तु दुःखहुन हिन्दा और उसके निवारणके उपाय तोच निकालना, इनमें दुःहिनी सुरुमता और परोपकार-इचिकी वाधरयकता पड़ती हैं । युद्ध मगवानने सोचा कि दुःखके वाहरे व्यवार व्ययं हैं, वैद्यकमें क्रिसे निदान अर्थात् वीत कहते हैं, उसे खोज निकालना वाहिये और किर उसका उपाय करना चाहिये । रोगके निहान किये दिना ओपिश करना नीम-इकीमी हैं। इस प्रकार संसारक्षी रोगके इस महान् विकालक (वैद्यक्त) विवारक हैं । से स्वार्य करना नीम-इकीमी हैं। इस प्रकार संसारक्षी रोगके इस महान् विकालक (वैद्यक्त) विवारक एवं निहान किया कि सार्र इस जीवनकी सुरुपामेंसे उस्पत्न होंने हैं। मैं जीडों, में जीडों, चारें को से हों हों हों हों हों हों, में जीडों, चारें को हैं। इसिटिये अहसा अर्थात् आत्मवादक रामा परना चाहिये और जनात्मवाद अर्थात् आत्मवादक रामावित्यक स्वार्थे स्वर्थे स्वार्थे स्

त्यामही श्रद्धण करना साहिये, यह सुद्ध भगवानने दुस्ता सिम्रान्त स्थिर किया। विदाय में यह देना वा कि उस समय सोन मात्मराइमा शाध्य लेकर बहुत ही स्वार्यराज्य हो गये थे। एस मातन (आई) के मोसले महुत्य सेताओं ससंख्य पार करने थे, दमना ही नहीं वहिल वहाँ सहामके कारण देवता,

चया फरता या, इनका हो नहीं चोलक यहाम अहामक कारण देवता, चेद, धर्म और ईस्वरके नाम अगणित पश्चामक कारण देवता, वे यही आता किया करते ये कि मरनेके बाद हमारी आस्मा इसममें जायगी। अनुष्य अलनाके नाम होनेसे तप्या दर होगी

बीर सृष्णाके दूर होनेसे दुःसका नाम होगा, यही उन्होंने सिद्धान्त निश्चित किया।

(चे) तुरुवा और तुरुवाहों देश्यह होनेबाले डवान्नन (क्य, (के) तुरुवा और तुरुवाहों देश्यह होनेबाले डवान्नन (क्य, रेस, यन्त्र आदि इन्ट्रियोंके विवय अर्थण करना) का नाम होनेसे

युनर्शनमके और युनर्शनमके साथ दुई हुए जरा-मरण-व्यवि आदिदु:खोंका नाम हो जाता है—दिन दुखोंको उस हिन राज-कुमारने रास्तेमें बाधर्ष और गोकसे आकृतित होकर देखा या

और जिनका बवाय हुँहनेके लिये उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था।

न्या था। (४) ऐसी दुःखरहित स्थितिका नाम निर्योग है। निर्योग न्यांत् युभः जाना। महायन्ते हत्यमें सहन्ता और रागःहे पकी जो ब्रियां है, दनका युभः जाना हो निर्योग शब्दका अर्थ है।

जिसको र्स् हो राग हो, उसके दर्श मिटामैशर स्वास्थ्यकी दशा बाती है। ये चार सिद्धान्त ही 'चार बार्यस्तय' हैं, अर्थात् वे सत्य

ये चार सिद्धान्त ही 'चार आर्यसत्य' हैं, अर्थात् वे सत्य सञ्जनोंके स्वीकार करतेयोग्य हैं।

इस तिर्याण-दशाके प्राप्त करनेका गौतमयुद्धने जो मान स्रोज निकाला वह 'मध्यम प्रतिपदा' अथवा 'आर्य अष्टांग मार्ग' कहलाता है। गौतमगुद्धने अपने निजके अनुमवसे यह देखा था कि जैसे मोग-विकाससे सत्य दूर रहता है, वैसे अत्यन्त देहकप्रसे भी दूर रहता है। बस्तुतः सत्यका मार्गदोनों छोरोंके वीवमें है, और इसकारण वह 'मध्यम प्रतिपदा' अर्थात् 'यीचका मार्ग' कहलाता है। यही बार्य लोगोंका मार्ग भी कहा

ज्ञाता है।

ब्राह्मण-धर्मके योगसूत्र बादि बनेक ब्रक्शोंमें जिसे पंच यम कहते हैं, और जैन-धर्ममें जिसे पश्चवत कहते हैं, उनसे बहुत कुछ मिछते-सहते बौद-धर्ममें पञ्चशीह है। वे पञ्चशीह निम्मस्थिति प्रकारके हैं:-

- (१) प्राणातिपात (अर्थात् हिसा) न करना ।
- (२) अदत्तादान (विना दी हुई वस्तु) न लेना अर्थात् सोरी<sup>-</sup>
- न करना ।
  - (४) मध्यान न करना ।
  - (३) मृपायाद (झुट) न योखना ।
  - (५) ब्रह्मचर्य पालन करना ।

रीसे अच्छे प्रकार छापे हुए मकानकी छतमेंसे वर्णाका पानी नहीं च सकता, इसी प्रकार विवेकसम्पन्न सनपर विषय-यासनाओं सा कट भी असर नहीं पह सकता।

हे भिक्षतो ! वराई वारनेवाला इस लोकमें प्रधासा । करता िर्भार परलोकमें भी पश्चात्ताप करता है, वह दोनों स्रोकॉर्में

पश्चात्ताप करता है। वह अपने गंदे कासोंको देखकर पश्चात्ताप करता है और अत्यन्त कए पाता है।

सन्।चारी पुरुष इस लोकमें प्रसन्न रहता है और परलोकमें भी खुली रहता है। वह दोनों लोकोंका आनन्द लेता है। बब यह अपने कमोंकी शुद्धताको देखता है तो बहा प्रसन्न और खुली होता है।

सरवधर्मका अनुवादी धर्मके बहुतसे खोकोंको तो करठ नहीं करता, लेकिन वह काम,कोध और जहताको दूर कर सत्यज्ञान और मनको शान्ति प्राप्त कर लेता है। जो इस लोक तथा परलोककी परवाह नहीं करता, निश्चय ही वह भिश्चपदका सद्या भागी है।

हे भिक्षुत्रो, सची लगन अमरत्वके प्रथपर ले जाती हैं और प्रमादको मृत्युका मार्ग समकता चाहिये । वे, जिन्हें सची धुन लगी है, कमी नहीं मस्ते हैं और जो प्रमादी हैं, वे मरे हुत्रोंके समस्त हो हैं।

जो अग्रमादके मार्गेमें अग्रसर हैं और जिन्होंने उसके तत्वकी महिमादो समक्र लिया है, वे सबी लगनमें तस्त रहते हैं और प्राचीन आर्थ्य लोगोंके हानास्त्रका सुक्ष-लाम करते हैं।

मड़कोली बस्तुओं के पीछे मत भागिये और न विषय मोग के पीछे ही अन्धे बिनये । जो अवमादी और चिन्ताशील हैं, उसे अपूर्व आनन्द मिलता हैं।

मन बहुत दूर भटकता रहता है. यह अकेला फिरता है, यह शरीररहित है और हृदयके अन्दर छिप जाता है। ऐसे मनको जो धशमें करता है वह शैतान राजाके जाल से मुक्त हो जाता है।

यदि मतुष्यके विचार अस्थिर हैं, यदि वह सत्यधर्मको नहीं समफता, यदि उसके मनकी ग्रान्ति मंग हो गई है तो उसका ग्रान कभी भी पूरा नहीं हो सकता।

सुमार्भमें लगा हुआ मन मतुष्पका जिस प्रकार भट्टा करता है, उस प्रकार माता-पिता तथा दूसरे बन्धुवर्ग भी नहीं कर सकते।

अल्प्युद्धिके मूर्ख लोग खुद अपने वड़े कहर शश्रु हैं, क्योंकि वे फड़वे फाट उत्पन्न करनेवाले कर्मोंको करते हैं।

जो ज्ञान-सामरमें बुधको ठ्याता है, वह स्थिरविच होकर मुज्यूर्वक रहता है, आरुगैंके बताये हुप धर्म-उपरेशोंपर चल-मेरी मुनिको सदा परवानन्द मिलता है।

नैसे ठोस बहानोंको प्रचर्ड पवन हिला नहीं देती, वैसे ही निन्हा और स्तुति बुद्धिमानको विचलित नहीं कर सकतीं।

वे (सरपुरा) विषय-मोगकी तृप्तिको इच्छासे,बाह कुछ भी हो जाय, अपने काममें वहे चले जाने हैं। वकवाद नहीं करते, चाहें सुनमें हों चाहे दु:बमें, डानो पुरुष न तो कभी गर्बमें ही आने हैं और न विवाद हो करते हैं।

मंतारमें ऐसे बहुत कम पुरुष है जो अवसागर पार कर भंतन (पूर्ण प्रामो) पदको प्राप्त भरते हैं, अधिकांश खोग इस मंतारसागरके किनारे इचर उचर भटकते रहते हैं।

लेकिन थे, जिन्होंने धर्मके रदस्यको समझ लिया है, उसके

अनुसार चलते हैं। वे यमराजके दुस्तर राज्यको भी पार कर जाते हैं।

देवता मो उसके साथ स्पद्धां करते हैं, जिसकी इन्द्रियां अच्छे प्रकार सचे हुए घोड़े की तरह उसके वशमें हैं, जो अभि-मानसे परे हैं और जो वासनाओंसे सुक हैं।

भोरिष्डोमें चाहे जङ्गळमें, समुद्रमें चाहे सूखी क्षमीनपर, जहां जहां मुक्त पुरुर निवास करता है, वही स्थान श्रानन्द-रायक हो जाता है।

जङ्गल सुबद् वन बाते हैं, बहां सांसारिक महाधाँको कुछ मों आमोद-प्रमोद नहीं मिलता, वहां निर्विकारी पुरुपको आनन्द मिलता है: क्योंकि उसे याद्य सुबकी तलाश नहीं है।

दूसरे मनुष्योंको क्षीतनेकी वर्षेक्षा अपने करार विजय प्राप्त करना छेष्ट्रतर हैं। देवता, गन्यवे, शैतान, यदि उन्हें ब्राष्ट्रणको भी सहायता प्रिष्ठे तो भी वे आत्मविजयी और संयमी पुरुषको विजयको वराज्यमें नहीं बदछ सकते।

यदि कोई पुरुष बहुस्से निवास कर एक सौ वर्षतक अग्निकी पूजा करता है और यदि वह केवल एक झणके लिये भी किसी स्थितिश्व महास्माको अभिवाहन करता है तो उसका वह अभिवाहन इस सौ वर्षकी पूजाकी अपेक्षा अग्रेतर है।

को वृद्ध पुरुषोंको सदा समस्कार करता है और उनका निरस्तर आहर करता है, उसके चार पदायों, अर्थात् आयु, भ्रुन्दरता, भ्रुल और वह, की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य किसी निर्दोष, सदाचारी और बेगुनाह पुरुषको सताता है तो उसका वह बुरा कमें छोटकर उसीको सताता है, जैसे प्रचएड पवनकी तरक खूळ क्रेंकनेसे खूळ के क्रेंचाछेके क्रपर पड़ती हैं।

कुछ आदमी व्याचागमनके चक्करमें रहते हैं, पापी .नरकको जाते हैं, प्रप्तांतमा स्वर्गको जाते हैं, जो सब स्नांसारिक इच्छानोंसे मुक्त हैं, ये निर्वाणपदको प्राप्त करते हैं।

जो स्वयं थपना स्वामी है, उसका दूसरा कौन स्वामी वन सकता है! खुदीको मछी प्रकार जीत छेनेसे मनुष्यको उस दर्छम स्वामीके दर्शन हो सकते हैं।

बुरे तथा हानिकारक कर्म करने बड़े आसान हैं। जो शुभ-कर्म क्षाप्रदायक हैं, उनका करना सुश्किल हैं।

मनुष्य स्वयं ही तुराईके बीज बोता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है, मनुष्य खुद ही बुषाईका त्याग करनेवाला है और स्वयं ही अयनी शुद्धि करनेवाला है। साधुता और दुएता मनुष्यके अपने हायमें हैं, कोई दुसरेको शुद्ध नहीं कर सकता।

जो पहले विवेककूम रहा हो और वादमें विचारतील हो जाय नो यह मेत्रोंसे सुक्त चाँदको तरद जगत्को प्रकाशिन फरना है।

मगुष्पजन्म पाना दुर्वम है। मगुष्पका जीवन दुर्वम है। पन्यपर्मना सुनना दुर्वम है, दुर्वमा जन्म तथा सुन्तव-पदकी प्राति दुर्वम है।

न निन्दा करना, न मारवा,धमेदै अनुसार जिनेन्द्रिय रहना,

सानेमें मिसाहारी होना, एकान्तमें बैटना, सोना और उच विचारोंका चिन्तन करना—यह बुद्धोंका उपदेश हैं।

सोनेके तिकाँकी वर्षा भी हो जाय हो भी तृष्णा शास्त्र नहीं होती । जो जानता है कि तृष्णाका मजा श्रुणिक है और दुबदायी हैं, बही बुद्धिमान हैं, उसे स्वर्गीय सुखोंमें भी कोई सन्तोप नहीं होता । जो शिष्य पूर्ण जागृत अवस्थामें हैं, यह सब तृष्णाओंके नाश करनेमें आनन्द मानता हैं।

जिसमें सहगुण और बुद्धि है, जो न्यायशील हैं, सत्यवक्ता हैं, और जो अपना कर्त्तन्य पालन करता हैं, ऐसा पुरुष विश्वका प्यारा होगा।

मतुष्य फ्रोधको प्रेमसे वश्रमें करें, युराईको सलाईसे जीते, लोभीको उदारतासे वश्रमें करें, और झूठेको सलाईसे स्वाधीन करें।

सत्य बोहिय, क्रोधको न आने दीजिय, यदि कोई थोड़ी यस्तुके हिर्योद्धाचना करेतो उसे दे दीजिय, इन्हीं तोन सोहियोंसे आपको देवताऑका जाम प्राप्त हो सकता है।

वे धर्मातमा पुरुप जो हुसरोंको हानि नहीं पहुंचाते हैं और जो सदा अपने शरीरको वशमें रखते हैं, वे अविनाशी निर्धाण-पदको प्राप्त करते हैं, जहां पहुंचनेसे सब प्रकारके शोक-मोहकी निवृत्ति हो जाती है।

े जो सदा जागृत रहते हैं, जो दिन-रात शश्ययनमें रही रहते हैं, और जो निर्वाणके रिये यज्ञ करते हैं, उनकी विषयवासनाए' समात हो जाय'गी। शारीरिक क्रोबसे साववान रहो, और अपने शरीरको वशर्मे रली! शरीरके दोगोंका त्याम करो और अपने शरीरसे सहगणी जीवन व्यतीत करो।

मानसिक क्रोधसे सावधान रहो, अपनेको कावृमें रखो। मानसिक दोपोंको दूर करो, और मनसे शुद्ध जीवन व्यतीत करो।

करो । जो झानी पुरुष इस प्रकार अपने मनको दशमें रखता है, वहीं बड़ा जितेन्द्रिय, संयमी और यती पुरुष है ।

जंसे सुनार सोने बान्हीं में में में समय समयपर घोड़ा योड़ा फरके हूर करता रहता है, बुद्धिमानको इसी प्रकार अपने हृद्यकी महीनताको धीरे धीरे समय समयपर घोड़ा घोड़ा करके हर करते रहना चाहिये।

लोहेस जो जङ्ग उत्पन्न होता है, जब वह लोहेसर चहुता है, तब लोहेको खा जाता है, हसी प्रकार समय मार्गका उल्लंबन करतेवालेका अपना काम हो उसको दुर्जीत करता है।

अस्पास (निरयमित साधना) न करना, यह साधनाका कळ्डू है, प्रकानका कळडू उसकी प्रस्तात न करना है, शरीरका कळडू आळस्य है। और चौकीहारका कळडू-असावधानी है।

कापाय वस्त्र पहिननेवास्त्रोंमें बहुतसे पाषिष्ठ और असंयमी होते हैं, इस प्रकारके पापी पुरुष अपने पापकर्मसे नरकर्में साते हैं।

शरोरका संवन हितकारी है, वाणीका संवम मंगळकारी

है, विवारों का संयम सुसकारी है, कर बस्तुश्रीमें संयम करवाण कारी हैं। जो मिस्रु सद वस्तुश्रीमें संयम रखता है, वह सब प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता हैं।

मिश्र उसे कहते हैं को अपने डाय, पांच और वार्षाको वहामें रखता हैं, जो मठी प्रकार सवमी हैं, जो स्थिरिकत्त है और जो एकांतसेवा तथा सस्तोपी हैं।

को मिश्रू अपने मुख (वाणी) को वयमें रखता है, जो वुद्धिमचा तथा ग्रान्तिसे बोळता है, जो वर्म और उसके अर्थकी शिक्षा देता है, उसके वचन मोडे होते हैं।

जो घर्षके भटुसार चलता है, घर्ममें आवन्द मानता है, घर्मका मतन करता है, घर्मके अनुसार चलता है, वह सिक्षु घर्मसे कमी नहीं हटेगा।

[:8६]

मृत्युका राज्य

रमास्नात-गुरुझी, आपने करू वौद्ध-स्थाने सिद्धान्त वतरुपने, उनमें 'वस्तुमात्र खणिक और दुःसहप हैं" यह सिद्धान्त सबका बाधार है न ?

गुरुवी—सं, गीतमहुदके जीवन-वरित्रका हाठ तो जैसे तुमसे बहा था, उसे देखते हुए तुम्हारा कथव उचित प्रतीत होता है। वे राजमहुजीमसे बाहर फिरने निकडे थे, रास्त्रेम बह बहुर, वह बडोदर रोगी और सुदर्ग, और उसके पीछे होता हुसक स्वन तथा हाहाकार, इनको उन्होंने देखा था। तसीसे उनके देयालु हृदयपर 'जीवन सणिक और दुःखक्त हैं' इस वातका चड़ा असर पड़ा था और इसका प्रतीकार दूं दें निकालनेके लिये ही से बाहर निकल पड़े थे।

विचारबन्द्र-छेकिन, गुरुजी, उन्होंने प्रतीकार तो हूं ह नहीं निकाला।

गुरुती—हूँ ह तो निकाला—आर्य मार्गकी तो गर्थपण की, लेकिन में तुम्हारे कहनेका भावार्य समम्प्रता हूं। सुम्हारा कथन इस प्रकार है कि यदि सुरुषु मिद्रा दो होती और रोग शान्त हो जाते तो सचमुच मला किया, यह कहा जाता। क्यों यह बात डीक है न ?

विवारवन्द्र---( कुछ इँसकर ) हां महाराज ।

गुरुजी - तो सुनो । गौतमबुद्ध और किसा गौतमी नामकी कीका जो आपसमें संवाद हुआ उसे मैं कहता हूं। किसा गौतमी नामकी एक युवरी थी। उसके एक सुन्दर वालक था। घह जूब हैं सता फिरता और खेलता था। इतकेमें वह एक राजिको अचानक बोमार हुआ और खुवह ही बेसारा सुरुपुके सुखका आप का नाम। माता इस बरनांसे पामलसी हो गयी जोर कोई उसे ओपिय देकर फिर जीवित करें, इस आशास वालकके गुवको हायों के कर वह शहर शहर मारक है लगा। रास्तों एक बोह मिल्लु मिल्लु, इससे वही विनयसे उसते कहा। पास्तों एक बोह मिल्लु मिल्लु आपिय हो और जीवित करें। मारको हो साम कराने स्वार कराने कहा। पास की साम की साम कराने साम कराने साम की साम कराने साम कराने साम की साम कराने साम करान साम कराने साम करान साम कराने साम करान साम करा

मर मेरे एक गुरु गौतमनुद्ध हैं, उनके पास जा, तो वे कुछ बतलायेंगे।" किसा गौतमी बड़ी ही आशाके उल्लासमें उसी वरहसे उस वालकको छेकर गौतमबुद्धके पास गई और कहा— "भगवन्! आप समर्थ हैं, मेरे वालकको कुछ ओपधि दैकर जीवित कीजिये।" गीत मनुदने कहा-"वहिन! इस वालकको यहां सुला दे और में कहं चैसी कुछ राई ले जा, तो तेरा बालक में जीवित कर दूंगा।" यह उत्तर सुन किसा गीतमी प्रसन्न हुई और पहलेसे भी अधिक आशासे ज्यों ही वह राई लेने दौड़ना चाहती थी त्यों हो भगवान बुद्धने उसे क्षणभर खड़ा रसकर कहा—"वहिन, ऐसे मङ्गळकार्व्यके छिये शुभस्यानसे राई लाना चाहिये, इसलिये ऐसे घरसे राई लाओ जिस घरमें कोई सगान्ध्यारा कभी नमरा हो।" वह युवती पुत्रके उस शवका विरह मी सहत न कर सकती थी, और मानो असी पुत्र जीवित ही हैं, इस प्रकार उससे शालिहुन करती, उसे हाथमें लेकर गांवमें राई लेने—बुद मगवानने कहा था वैसी राई लेने - गई । एक घरमें गई, वहां घरवालेने कहा—"वहिन. राई तो है, बाहे जितनों ठो, किन्तु त् कहती है वैसी नहीं, मेरे घरमें महीनामर हुया जब एक जवान पुत्र मर गया है,इसकारण लाचार हूं।" किता गौतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, इस प्रकार सैकड़ों घर भटकी। किसी ठिकाने वाप तो किसी जगह मां, किसी अग्रह भाई तो किसी ठिकाने बहिन, कहीं पति तो कहीं पत्नी, कहीं बालक तो कहीं छड़की, कहीं मित्र तो कहीं नौकर, इस प्रकार जहां जहां स्रोजती थी वहां कोई न कोई तो

मरा हुजा बतलाया ही गया । किला गौतमीन गौतमहुद्दके पाल आकर सब कथा कह सुनायी। गौतमहुद्दने इस अनु भवका यह मर्मक्ष सिद्धान्त किला गौतमीको समकाया कि स्तेही सम्बन्धीका मरणरहित कोई घर नहीं, को जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा, और पदार्थमात्र नाशवान है—किला गौतमी ससार छोड़ मिक्षणी हो गई।

विचारचन्द्र—तो गुरुजी, स्सका अर्थ तो है यह कि मृत्युका कोई इलाज ही नहीं।

सै वह तृष्णा ग्रान्त करती चाहिये, ज़िससे संसारचक्रका आवागमन छुटकर परत ग्रान्ति और सुख मिछे! टस स्थाको निर्वाच कहो, केवल्य कहो वा मोक्ष कहो, पक ही पात है।

### શ્હ ]

#### आवरोध

छड़कोंने जैनवर्म और बोड्यमेंमें ब्राह्मण-घमेंने मिछडी-इंड्यों लनेक बांतें देखीं! सबके मनमें बही हुआ कि होनों पकारे हो बमें हैं। गुरुवीने भी यह बात बहुत बार कही थी। तथापि इस सम्बन्धमें गुरुवीने प्रश्न करनेले इस्त विश्ववार्में माळून होंगी, इस ळहन्यसे एक विद्यार्थीन इस विश्ववती सब्बं छेड़ी।

सुनन्त — गुरुको, भारने कहा या कि जैनकारे अनुसार जगत्का कोई कर्ता (हरूवर) नहीं, और सब कुछ कर्मानुसार होता रहता है, किन्तु ऐसा सिद्धान्त तो आपने वेदपर्यके पर् दर्शतीम भी अवकाषा था।

गुरुवी—डीक । चन्द्रमोठी—बौर, महाराज, तप और वैराम्यका उपदेश मी उस धर्मस है।

. गुरुती—है ही | कान्तिडाड स्थादाद जैसा भी कुछ है न ! गुरुजी-यह भी है।

ेविचारधन्द्र--श्रहिसा !

गुरुजी—इस प्रसङ्गर्मे कुछ विस्तारपूर्वक उत्तर देना उचित है। मूळ वेद-अर्ममें कितने ही यहों में पशुहिंसा होती थी और कितने ही खादे दूज घोने यह होते थे। जो पशुहिंखा होती थी बह भी बहुत स्थानोंसे घोरे घीरे जाती रही और पश्के बदले ब्रीहि (एक प्रकारके अब ) का चलिंदान दिया जाने लगा, फिर आदेका पशु बनाकर उसे होम करनेका रिवाज शुरू हो गया। ज्ञानी पुरुषोंने पशुहिसाका कुछ विलक्षण अर्थ कर यबमेंसे पश्हिंसा विस्कृत ही निकाल डाली। उनके विचारा-मुसार हमारे हृदयका अहङ्कार ही पशुक्तप है और इसे ईश्वरकों समर्पण कर उसके यहाँमें इसका बलिदान कर देना चाहिये। मागवत धर्मते, जो वेद-धर्मकी शाखा है, हिसात्मक यहका बहुत ही निषेध किया है। श्री महमागवतमें नारह मुनि राजा प्राचीनवर्हिसे कहते हैं—"हे प्रजापालक राजा! यज्ञमें तुमने निर्देगी हो इजारों पंशुओंको मारा है, वे तुम्हारी कूरता याद करते हुए परलोकमें तुन्हारी बाट देख रहे हैं। वे इतने कुपित हैं कि ज्यों ही तुम यहांसे परछोक्तों जाओगे, त्यों ही वे तुम्हें छोहेके शस्त्रोंसे काटनेको तैयार हो जायंगे।" इसमेंसे दो वात सिद होती हैं। कोई कहै कि वेद धर्ममें पशुहिंसा होती ही न थी तो यह कहना असत्य है, और उसके साथ यह भी स्पर् है कि वेद धर्मकी हो शाखाओं में पशुद्धिसा बन्द करनेका उप-देश बहुत प्रकारसे हुआ है। इस बातमें कोई आश्चर्यभी नहीं।

विन्युमें से तोनों सम्बद्धाय-प्राह्मण, केन और योद्ध-एक ही जातिमें एक ही प्रकारक जीवनमेंसे वेत्यन हुए हैं, और एक ही प्राह्मको शाक्षार हैं।

द्सरी बोरं तहनुकाका माहणादि शाणाजिक वर्गमध्यो देशुक्ताक वर्णाम् भूमानका माहणीतिकी स्मार्ग परिस्थिति-को व्यानम् द्रवते द्रष्ट द्वसरी मुक्तरेत वर्षितामिक गृह तालापह स्थाने द्वारा विवाद किया है। साधारी महत्तापी, ज्ञानमध्ये तथा संस्थानीक क्रिये जीन स्मार्थ वर्षमानि-स्कृत वर्षितानव पुण्या कर्मका हुन सामानि मी शाहा ही है। इस प्रकार ब्राह्मण शास्त्रक प्रत्योमें न्याय-नीतिको ही प्रधा-नता देकर निष्काम यानी आसक्तिरहित बुद्धिसे कर्त्तव्य कर्म करनेको मुख्य माना है। अतएव गृहस्थाश्रमीके लिये न्याय और धर्म-पालनके निमित्त बहिंसा-चिरोधी युद्धादि कर्मोंको भी आवश्यकता पड़नेपर उन्होंने बुरा नहीं माना है। बास्तवर्मे सर्वसाधारणके लिये झानियोंकी सहायता विना कर्मके गृह तत्वोंका सुक्ष्म मर्म समम्तना कठिन है। इसलिये गीताके श्लोक विचारार्थ नीचे दिये जाते हैं।

> कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोध्यसेऽशुमात् ॥

> > . गीता अ० ४ स्लो० १६

(अर्थ)—वस्तुतः कर्मा क्या है और अकर्म क्या है, इसका विचार करनेमें विद्वान भी घवरा जाते हैं, इसल्ये कर्म क्या है यह में तुमको बताता हूं। इसके जाननेसे तुम दु:खांसे छुट-कारा पा जानोगे।

> कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

गीता स ० ४ श्लो० १७

(अर्थ) कम्में भी जानना चाहिये, विक्रम्में अर्थात् झास्त-विरुद्ध कम्में किसे कहते हैं यह भी जानना चाहिये, और अक्रम्म अर्थात् कम्मेंसे युक्त कैसे रहा जाता है यह भी जानना चाहिये। कम्मेंको गति अत्यन्त गहन गंभीर है।

रामनाथ-गुरुजी, आपने कहा था कि गौतमबुद्ध एक

महार अवतारका पुरुष हुए थे, और तत्पक्षात् आपने उनके जीवन और उपदेशका जो वर्णन क्रिया वसे देखते हुए मी ऐसा ही बात होता है। तव छोकमें यह नयों कहा जाता है कि बुदावतार तो अगवानने असुरोंको अममें डाछनेके लिये लिया था !

गुरुवी—सगवाल ऐसा कमी न करेंगे। सगवाल घर्मकी
रक्षांके लिये वयतार ठेते हैं, किसीको समर्मे डाठमेके लिये
नहीं लेते। उनके उपदेशमें कितानी ही झालियां उरका हुई हैं
यह बात ठीक हैं, क्षेसे वेंद्र तुन्छ हैं, ईस्वर नहीं, आतमा नहीं,
बच भूल्य हैं, हस्वादि। जो हम झालियों में पड़े उनहें झाल्या
सारक्षारांने अनुद कहकर दुक्यार, और उनहें असमें डाठमेके
लिये सगवानने बुत्वावतार लिया, यह मान लिया। किन्नु यह
सव धार्त गीतमजुद्धके सब्बे उपदेशको न समम्मनेवालोंपर ही
लागू होती हैं। वौद्यमं तो एक मकारसे वेंदोंने निकले हुए
पद दर्शनोसिंसे कारिक्सुनिकत सांव्य-दर्शनको झाला है। सव
तो यह है कि गीतमजुद्धके वेंद्रकी निन्दा गर्ही की, किस्तु यह
बतलाया है कि आहापाँको क्या जामना बाहिये और कैसा
होना वाहिये। किन्नु यदि हतनी बातले वेंद्रकी निन्दा होती
हो तो—

कहा भयो तथं तीरण कीग्हें। माठा गाहि हरि नामहि हीग्हें। तुल्लाी तिरुक घरे का होये। प्ररक्षरि पान करे का होये। कहा मयो निगमागम बांचे। रागरेगुके तत्कहिं वाचे। कहा मयो षद दर्भन बाने। नरण येद उपमेदहिं माने॥ पेस पद किस हिन्दी-साहित्यम नहीं है ? वार्तने भी गीताम बेदके अर्थपर सरपूर्वी करनेवार निन्दा नहीं की ? इसके अतिरिक्त 'ईश्वर नहीं यह कभी नहीं कहा, किन्तु यह कहा है कि इरवरके अन्वेषणमें छने इए सोगोंको जो कर्सव्य कर्म करना उचित है वह वे नहीं करते। हैसंकारण ही देश्वरके विषयकी चर्ची ईन्होंने "निर्ध के बतलाई है। उनका कहना है कि एक मंतुष्यकी बाण लगा ही ती यह शास्त्र-वयके पास सांकर उसे निकलेवाता है अंशवाः पहेंछे यह विचार करने वैठता है कि अंच्छा इस विणिका भारतेवाला कीन है यह वाण किस चीजका बना है, इत्यादि? इस प्रकार जगर नित्य है वो जनित्य, इसका कर्ता है वा नहीं, है तो कैसा है, इत्यादि प्रश्नोंपर घार्मिक जीवनेका आधार नहीं। अव विचार करनेपर हमें ये प्रश्न निर्द्य का नहीं मालूम होते, किन्तु जब लोग अपने सर्वे कर्तेव्यकी सूछ जाते हैं और ऐसे प्रेश्नोंक ब्राह्म विवादमि पढ़े । बहते हैं, तिया गीतमबुद्धने जैसा । कहा या । वैसा कोई कहें तो वर्षा चुराई है ? यह तो सभी मानेंगे कि तारोंकी खोजमें भटकते हुए पैरोंतले कुँजा जा जाता है, इसे अल जाना ती बहुत ही बुरा है। इसके अनुसार जेन धर्ममें भा देखरके न माननेका ठीक तात्पर्य कर्मकी महिमा बतानेका है। इसी प्रकार 'सव प्रत्य हैं', यह जो खुद सम्वानसे कहा न्हुंभा सामा जाता है उसका अर्थ-पाप-पुण्यकी जवायदारोके तुरः करनेका नहीं, किन्तु संसारके मोह नष्ट करनेका है। हिन्दूचर्मसं स्वार्थों, और मुखाँके कारण परस्पर, सास्यदायिक द्वेपमाव हो जानेसे जैसे शिव, विष्णुकी निन्दाके प्रकरण आ बुसे हैं इसी तरह वोद्ध, जैन और ब्राह्मण-धर्मीमें परस्पर निन्दा-की वार्ते आ गई है। उचित दृष्टिंसे देखते हुए, ये वार्ते हमारे धर्मोद्यानके सुन्दर फल-पुष्प नहीं किन्तु उस उद्यानके विगाड़ने-वाले कांट्रे हैं। इतिलिये इन वार्तोकी सर्वधा उपेक्षा करनी चाहियें। क्योंकि अज्ञानसे धर्मके पर्मको न समभनेके कारण ही साम्प्रदायिक होष फैलकर हिन्दू-जाति इस समय सब प्रकारसे श्रीण हो रही है। यदि हम अपने धर्म-अार्यधर्म-के सच्चे तत्वोंको समऋने छम जायँ तो फिरसे प्राचीन समयकी भौति यह हिन्दू जाति संसारमें शिरोमणि वन सकती है। किन्तु ऐसी योग्यता प्राप्त करनेके लिये उन घुरी रुढ़ियोंकी दासता, जिनका धर्म और न्यायसे कोई सभ्यन्य नहीं है, त्यागकर हिन्दुमात्रमें सब प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानको वृद्धि करते हुए और परस्परका प्रेम चढाते हुए हिन्दु जातीय संगठन चनानेकी आवश्यकता है। और मनुष्यमात्रमें भी इस पवित्र हिन्दूधर्मका झान फैलानेकी आवश्यकता है। प्रत्येक हिन्दू सन्तानका धर्म-प्रचार करनेका यह पवित्र कत्तेव्य है, क्योंकि इस जानक्षी असृतका दान करनेपर मनुष्यमात्रकी मलाई हो सकती है, किन्तु यह कास तभी हो सकता है जब हम हिन्दू छोग अपने आपको इसके योग्य वना लें। देशमें जितना शीव्र विद्या और धर्मका प्रचार होगा उतना ही शीव्र हम छोग योग्य वन सकेंगे।

इस पुस्तको पड़नेसे, जिसमें साधारण युद्धिके मनुष्यों और बालकोंके समझनेयोग्य ही धर्मके स्यूल स्यूल तत्व समझाये गये हैं, पता लगता है कि एक हमारा हो आयंध्रमें ऐता धर्मे हैं तो सर्वधा विज्ञानके सिद्धान्तोंपर हो. आधार रखता है। हमारे प्राचीन ऋषियोंने धर्मकी स्वचाईको अनुमय और तर्ककी कतीदोसे जांबा है। कहांतक मनुष्यको मुद्धिको पहुंच हो सकती है वहांतक हमारे अवतारों और महापुरुयोंने आध्यानिसक तरवोंका अन्वधण किया है।

चेद, उपनिषड्, और श्रीमद्भगवद्गीता आदि मन्यों के पड़नेसे यही पता लगता है कि हमारे महापुरुषोंने अध्यातम सत्यको किस चयम सीमासक पहुंचा दिया है।

अन्य जितने जनार्थ ईसाई और मुखलमान आदि मत हैं, वे दो सहस्र वर्षों भीतरके ही बने हुए हैं, कुरान, बाईवल्झां ऐसी. अनेक गाउँ वतकाई मई हैं जो तर्क और दुद्धिसे सिद्ध ही नहीं हो सकतीं, जैसे उन नसोंने पुनर्जनमधो नहीं मानमा, जब एक बार मुद्रप्य मर जाता है तो वह प्रलयतक कम्रमें पड़ा रहता है, एक दिन प्रलय होनेपर स्वय सुर्वे एक बार ही उठकर खुराक लामने अपने युमासून कमींका कल मोगनेके लिये जड़े होंने, इत्यादि ऐसी ऐसी अनेक बातें हैं। इन सब बातोंका वर्णन इस पुस्तकमें नहीं किया गया है।



